# इल्सान की कहानी

#### मुल्कराज आनन्द

् चित्रकार एस० चावड़ा



राजकमान प्रकाशन दिल्ली बम्बई नई दिल्ली मूल्य दो रुपये बारह आने

प्रकाशक-राजनमल पञ्चिकेशनस लिमिटेड, ध्रम्यई । सुद्रक-गोपीनाथ सेठ, नवीन प्रेस, दिल्ली ।

## 23 विद्यान 2892 बलवन्त गार्गी के नाम

प्रिय वलवन्त,

जब तुम मेरे पास मेरे प्रकाशक का सन्देश यह पुस्तक लिख देने के लिए लाये जिसका वाटा मैंने पिछले साल किया था, तो मैंने विना यह सोचे-सममे ही कि मैं क्या कर रहा हूं 'हॉ' कह दिया था।

वाद में मुक्ते एहसास हुआ कि मैंने वह वचन उतावलेपन में ही दे दिया था, क्योंकि जो पुस्तक में लिखना चाहता था उसका अस्पष्ट-सा शीषक मेरे दिमाग में था—"इन्सान की कहानी"। श्रीर इस प्रकार की पुस्तक एक दिन में नहीं लिखी जा सकती। उसमें वर्षों लगेगे। भूनकाल के वारे में हम वहुत-कम ज्ञान रखते हैं और इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है कि वास्तव में हुआ क्या था।

श्रीर फिर भी जब मैंने इस मामले पर सोचा तो मुक्ते महसूस हुआ कि पुस्तक अवश्य लिखी जानी चाहिए—या तो अभी
ही, श्रीर नहीं तो फिर कभी नहीं। यह यह पुस्तक लम्बी न हो सके
तो छोटी ही सही। क्योंकि मेरी दृढ़ भावना है कि इन्सान श्राज
चौराहे पर खड़ा है। यह इतिहास की लम्बी सड़क पर यात्रा करता
श्राया है। कई सड़कों पर वह भटक चुका है। टेढ़ी-मेढ़ी गलियों
मे वह कई बार खी चुका है। श्रीर बार-बार वह जीवन के रास्ते
पर निकल श्राया है। लेकिन श्रव उसे श्रपने भविष्य का मार्ग चुन
लेना है। जैसा कि श्रिवकांश विचारशील लोग जानते है, श्रीर
मुक्ते भी महसूस होता है, इस बात पर बहुत-कुछ निर्भर है कि वह
कीनसा रास्ता श्रपनाएगा।



इस चौराहे पर जीवन के विभिन्न मार्गों का निर्देशन करते हुए मार्ग-सूचक स्तम्भ लगे हैं—ऐसे जो हमे खाद्यान्न से भरपूर खेतों और नये वॉधों से सींचे जाने वाले हरे-भरे मैदानों और प्रकाश, प्रेम और प्रस-नता से भरपूर सुन्दर नगरों की ओर ले जा सकते हैं, और दूसरे मार्ग-सूचक स्तम्भ ऐसे जो मृत्यु, मायूसी, निराशा और अराजकता के मार्गों का

निर्देशन करते है।

दुनिया में करोड़ों इन्सान हैं, वे कई विभिन्न मार्ग चुनेंगे। एक समय था जब मैं सोचा करता था कि जीने की इच्छा इन्सान को हमेशा जिन्दगी की राह चुनने को वाध्य करेगी, मौत की नहीं। परन्तु आज मुमें इस पर ज्यादा यकीन नहीं है, क्योंकि कई चालाक लोग इन्सान को ग़लत रास्ते पर ले जा रहे हैं। और इन्सान के भय, शंकाएँ छोर खास तौर पर उसकी पच्चपत की भावनाएँ उसे और घबरा देती हैं। यदि हम सतर्क न रहे तो हमारी विवेक बुद्धि असफलता को प्राप्त होगी।

तो फिर हम कैसे जाने कि सही दिशा कौनसी है १ क्या जो मार्गसूचक स्तम्भ जिन्दगी की राह का निर्देशन करते है वे वास्तव मे सच्चे हैं १ तो फिर श्राखिर रास्ता कौन दिखाएगा १

पहले दो सवालों का जवाव तभी दिया जा सकता है जब हम तीसरे सवाल का जवाव दे। ख्रीर वह जवाब है । हरेक इन्सान के लिए अपना रास्ता स्वयं हूं ढ़ना जरूरी है।

लोग पूछते है, "लेकिन कैसे <sup>१</sup>" "हरेक इन्सान अपना रास्ता खुट कैसे हुँ इ सकता है <sup>१</sup>" मेरा विश्वास है कि हरेक इन्सान अपना रास्ता चौराहे पर स्ककर और अपने-आप से कुछ महत्त्वपूर्ण सवाल पूछकर पा सकता है। मैं इतनी दूर तक कैसे आया ? मेरे वुजुर्गों ने इस रास्ते पर आने मे मेरी क्या मदद की थी ? और मुक्त मे वह शिक्त कहाँ से आती है जो मुक्ते आगे वढ़ने को प्रेरित करती है ?

यदि कुछ इस तरह के सवाल पूछे जाय श्रीर उनका जवाब दिया जाय तो इन्सान को ये मार्गसूचक स्तम्भ देखते-ही-देखते खुद श्रपने-श्राप मे ही वह प्रकाश मिल जायगा जो उस श्रन्धेरी रात को रोशन कर सकता है जिसमें वह खड़ा है।

क्योंकि वह देखेगा कि अपनी कमजोरियों, अज्ञान और इति-हास की वेवकूफियों पर विजय पाने के लिए उसने और उसके बुजुर्गों ने जो-कुछ किया वह कितना विलक्तण है। इन्सान ने अपने-आपको गरम रखने के लिए आग कैसे जलाई, जबिक दुनिया में सिवाय वरफ के और कुछ था ही नहीं। कैसे उसने आग पर 'नियत्रण' पाया, यहाँ तक कि अब वह जब चाहे बटन द्वाते ही विजली के बल्ब से रोशनी कर सकता है। कैसे उसने सुन्दर-सुन्दर मर्कान और मन्दिर बनाए, जबिक पहले-पहल वह केवल पहाड़ों की कन्दराओं में रहता था। कैसे उसने जमीन से मौसम की खरावी, ऑधियों, ताप, शीत और पानी की कमी के वावजूद भोजन उपजाना सीखा।

सचमुच इन्सान एक आश्चर्यजनक जानवर है—बाकी सभी जानवरों, से बड़ा, क्योंकि वह सोच सकता है और अनुभव कर सकता है और अपने ऊपर व अपने आस-पास की चीजों पर नियन्त्रण कर सकता है। वह फूल उगा सकता है और खूबसूरत बग़ीचे बना सकता है। वह पत्थर तराश सकता है और उससे सुन्दर-सुन्दर आदिमयों और औरतों और अपने में स्वयम्भूत शिक्तयों की, जिन्हें वह देवता कहता है, मूर्तियाँ बना सकता है।

वह चट्टानों पर रेखाएँ खींच सकता है श्रीर कागज पर रेखाएँ जो गाती हुई माल्म होती है। वह उन तस्वीरों मे ऐसे रंग भर सकता है कि दूसरे इन्सानों की आत्मा उन पर नज़र पड़ते ही फड़क उठे। वह पशु-पित्रयों, पेड़ों श्रीर पानी की गतिविधि को पकड़ सकता है और अपने शरीर के हाव-भाव द्वारा उन्हें सौन्दर्थ से परिपूर्ण मादक नृत्यों में प्रकट कर सकता है। वह श्रपने श्रीर दूसरों के विचारों व भावनाओं पर काबू पा सकता है श्रीर उन्हें दिल व आत्मा के भावुक चित्रों के रूप में पूरी नजाकत के साथ कागज पर लिपिबद्ध कर सकता है। वह खुद अपनी मेहनत कम करने के लिए और हवा में उड़ने के लिए मशीनें बना सकता है। वह रेडियो पर बोल सकता है ताकि उसकी आवाज हजारों मील दूर भी सुनाई पड़े। वह परदे पर परछाइयों को बुला, चला श्रीर गवा सकता है-इस खूबसूरती के साथ जैसे वे आदमी और औरते ही हों। वह पृथ्वी की सारी शक्ति को आरिवक ढेर में समो सकता है श्रीर श्राज यदि वह चाहे तो उस शक्ति का उपयोग इस प्रकार कर सकता है कि सारी दुनिया में कुछ ही वर्षों में लहलहाती फसलें पैदा हो जाय और इस तरह दुनिया को गरीबी और बीमारी के चगुल से निकाला जा सके। यदि वह करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इसी आश्चर्यजनक शक्ति से जो उसने आएवक समूह में एकत्र कर रखी है, यदि इसे वह अशुवम के रूप में इस्तेमाल करे तो वह अपने-आपको नेस्तोनावृद भी कर सकता है।

में, संत्तेप में ही, विभिन्न त्तेत्रों में इन्सान की कामयावियों के बारे में लिखने की कोशिश करूँ गा। इनसे हम भविष्य की छोर जाने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश में छाज इसकी वड़ी जरूरत है कि हम छौर खास तौर पर हमारे वच्चे उन महान चीजों के बारे में जानें जिन्हें इन्सान ने पूरा किया है। हमें तो छमी वे चीजे वनाने के लिए भी काफी लम्बा रास्ता तय करना

हैं जो दूसरे देश स्वयं अपने या दूसरों के लाभ के लिए बना चुके हैं। दूसरों ने अपने दिल, दिमाग, आतमा और शरीर को शिचित न कर और इतनी चीजे बनाकर जिनका पूरा उपयोग भी वे नहीं कर सकते जो गलतियाँ कीं, इस मौके पर हम उनसे भी बच सकते हैं। थोडा-सा सोच-विचार करने से इस खतरे से बचा जा सकता है।

क्योंकि तुम्हीं ने मुभे यह छोटी-सी पुस्तक लिखने को कहा था, इसे अपने को ही समपित करने दो। कई वातो में तुम विलक्कल वच्चों की तरह हो, क्योंकि तुम किसी भी चीज के जवाब में 'ना' स्वीकार नहीं करते। और मुभसे कहा जाता है मैं भी बहुत-कुछ वच्चा ही हूँ, क्योंकि मेरी उत्सुकता कभी शान्त नहीं हो पाती। शायद इन कारणों से यह पुस्तक हमारे श्रतिरिक्त अन्य बच्चों को भी पसन्द आए, जिनमें मैं हमेशा नौ से नच्चे वर्ष तक के प्रत्येक व्यक्ति को गिनता हूँ।

> तुम्हारा, मुल्कराज त्र्यानन्द

# सूची

| ?  | सृष्टि का त्रारम्भ                   | ••       | •••   | १३    |
|----|--------------------------------------|----------|-------|-------|
| ₹. | हमारे पूर्वज श्रीर हम                | ••       | •     | २०    |
| 3. | परियों की सच्ची कहानियाँ ' खाद्यान्न | का रोमास | • •   | २्प   |
| 8  | जीवनदायिनी चिनगारी                   |          | • •   | ४४    |
| y  | नाला, ताना श्रीर वाना                | •        | • •   | ७६    |
| ξ. | नृत्य, संगीत श्रीर नाटक              | •        | • •   | 55    |
| ৩. | मकान, चित्र श्रौर मूर्तियाँ वनाने की | कला      | •••   | १०३ • |
| =  | शव्दों की दुनिया                     | ••       | • • • | 388   |
| 3  | यन्त्रयुगीन सभ्यता का जन्म           | •        | •     | १३७   |
| 0. | एक था राजा                           | • • •    | • •   | 277   |

#### पहला श्रध्याय

#### सृष्टि का आरम्भ

#### [ ? ]

कहते है कि एक ऐसा भी जमाना था जब कही कुछ नहीं था, या 'कुछ' था जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते।

इसे कौन जानता है १ कौन इसके वारे में कुछ वता सकता है १ इसकी उत्पत्ति कैसे हुई १ कौन जानता है यह कहाँ से उपजी है १ यह सृष्टि कहाँ से आई १ ऋग्वेद के किन ने सृष्टि-स्तोत्र में यही प्रश्न पृछे थे।

श्रीर जब वह इस पहेली को हल करने में श्रसमर्थ रहा तो उसने सृष्टि के श्रारम्भिक रचना-क्रम के वारे में श्रनुमान लगाने की कोशिश की।

उसने सोचा कि न तो वह स्थिति ऐसी थी कि जिसमे किसी चीर्ज का अस्तित्व ही न रहा हो, श्रौर न किसी चीज का अस्तित्व ही था। न तो वायु थी, श्रौर न उसके परे का श्राकाश। यह गति-चक कैसा और क्या था १ श्रौर कहाँ था १ कौन इसे प्रेरित कर रहा था १ क्या वहाँ जल श्रौर श्रथाह खाइयाँ थीं १

श्राज भी हमें उस श्रतीतकालीन ऋषि से श्रधिक इछ मालूम नहीं है।

अवे भी इमारे मितिष्क में सिर्फ सवाल उठ सकते हैं और जवाव के लिए अटकलबाजी ही हमारे वाम आ सकती है।

चूँ कि अब विज्ञान हमारा सहायक है, इसलिए हम आज शायद कुछ अधिक सही अनुमान लगा सकते हैं।

किन्तु हमारा सारा ज्ञान उसी समय से आरम्भ होता है जब इन्सान पृथ्वी पर आया और उसने सोचना शुरू किया। इन्सान के आने के पहले कुछ भी मालूम नहीं था, क्यों कि चोजों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने वाला के ई था ही नहीं। इन सबके वावजूद आइए हम' अनुमान लगाएँ कि सृष्टि के आरम्भ में आखिर था क्या। याद रिलएगा—पृथ्वी ठोस है, इस तथ्य को छोडकर हम जो भी अनुमान लगाएँ सब एक जैसे ही होंगे।

ऋग्वेद के साहसी ऋषि ने कहा है: श्रारम्भ में श्रन्धकार श्रन्थकार से ही घिरा हुआ था। सृष्टि घुँ घली और तरल रूप में थी। यह शून्य समय पाकर आप ही भर गया। तब गरमी की शक्ति से कुछ पैदा हुआ: . . .



उसी तरह, हम श्रन्दाज लगाते हैं कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, यह कभी प्रज्विति श्राग का वड़ा सा गोला था। यह कंइयों में से एक यह श्रसीमित श्रून्य में टिका था।

किंवदंतियों से कहा गया है कि यह गोला सूर्य का ही एक भाग था जो सूर्य के किसी दूसरे प्रह से टकरा जाने के फलस्वरूप टूटकर अलग हो गया था और वहुत समय तक जलता रहा था।

श्रीर तव, करोड़ों वर्षों में उसकी सतह पर की श्राग जलकर समाप्त हो गई। श्रीर

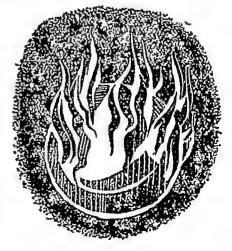



उसकी सतह कड़ी, चट्टानों की परत से ढक गई।

इन चट्टानों पर मूसलाधार वारिश हुई श्रीर उन पर की राखशीर धूल वहाकर तपती हुई धुँए से भरी पृथ्वी के बड़े-बड़े पहाड़ों के बीच की घाटियों में ले गई।

अन्त में धुएँ और कुहरे में से होकर सूर्य की गरमी आई और हमारे इस छोटे यह की सतह को बदलने लगी।



इत अरवों खरवों वर्षों में इसी बद्धमात्र में एक इन्हें जनक घटना घटी। उस निर्देश ख़र्द्ध से सन्सव्हर प्रभाव से, एक जीवित कोष का जन्म हुआ जो शायद उन ऊँची चोटियों के बीच पानी पर तैरता रहा।

हमें नहीं मालूम कितने करोडों वर्षों तक यह जीव-कोप और जिसकी तरह के कई और कोष अथाह समुद्रों के पानी में तैरते रहे, लेकिन मालूम होता है कि यह कण कीलों की धरातल या समुद्री कछारों पर ही कहीं पड़ा हुआ जीता रहा, जहाँ यह बढ़कर पौधों के रूप में प्रस्कृटित हुआ।

बाद में इस जीवित कण के पैर निकल आए, जिसके सहारे यह समुद्रों के कीचड़ में रेंगता रहा और जेली फिश<sup>9</sup> वन गया। इस और कोपों के पर निकल आए और वे पानी में तैरने लगे। और ये ही बढ़कर महालियाँ वन गए।

जो जीव-कोप पौधे वन गए थे वे सभी समुद्र के धरातल पर न रह सके श्रीर उठकर कछारों मे श्रा गए या पहाड़ों की घाटियों मे पड़े कीचड़ में बढ़ते रहे।

उनकी संख्या बढ़ती रही और वे वढ़कर माड़ियाँ व पेड़ बन गए। उनमें सुन्दर फूल निकल आए, और तव जो जीव-कण कीड़े-मकौड़े या पत्ती बन गए थे, उन पर चोंच मारने लगे। इस प्रकार पेड़ों के बीज धरती के दूसरे हिस्सों में पहुँचने लगे। और इसी तरह करोड़ों पेड़ों-पोधा और उनसे भी अधिक माड़-माडियों की उत्पत्ति हुई।

इनमें से कुछ मछितयाँ पानी छोड़कर हवा में सांस लेने लगीं। इसके लिए गलफड़ों के साथ ही उनके फेफड़े निकल आए। इन जीवों को जल-स्थलचर कहते हैं, क्योंकि ये पानी में श्रीर धरती पर दोनों जगह रह सकते हैं। हमारा यह टर्राने बाला दोस्त मेढ़क इसी प्रकार का एक जल-स्थलचर जीव है।

१ निराकार, वर्णेहीन श्रीर रेंगता हुश्रा र सुद्री पशु ।

लेकिन इसके अलावा कई श्रीर भी हैं जिनमें से कुछ ने धरती पर श्रिधकाधिक श्रीर पानी में कम-से-कम रहना सीखा। ये उरंगम थे जो घास श्रीर मुलायम मिट्टी पर रेगते रहे, श्रीर उन्होंने पैर श्रीर वड़े-वड़े शरीर वड़ा लिये। उनमें से कुछ जिनके श्रिशंजी में बड़े-वड़े नाम हैं—'इंच्थ्यो सॉरस', 'मेगलो-सॉरस' श्रीर 'बोएटोसॉरस' तीस से चालीस फुट तक लम्बे हो गए, यानी हाथी या ऊँट से भी छ. गुना बड़े।

वाकी उरंगम जीवों को जो पेड़ों पर रहते थे, चलने के लिए पेरों की ही आवश्यकता नहीं हुई, बिल्क एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए पंखों की जरूरत भी पड़ी। अतः उनके चमड़े का कुछ भाग इस रूप मे परिवर्तित हो गया, जो वाद मे परों से ढक गए। उनकी पूछ इवर उधर घुमा लेने के लिए पतवार-सी वन गई। आज हम जो पत्ती देखते हैं, ये ही उनके आदिपूर्वेज थे।

इस विकास-क्रम में एक स्थल पर शायद जलवायु में कोई निश्चित रहोबदल हुआ या कोई छौर घटना घटी छौर सभी वड़े-वड़े उरंगम जीव मर गए।



#### [8]

श्रीर श्रब पृथ्वी पर एक नये प्रकार के उरंगम जीव रहने लगे। चूॅकि ये मॉ के स्तनों से दूध पीते हैं, इसलिए इन्हें स्तनपायी जीव कहते हैं।

उनके मछलियों जैसे पर न थे श्रीर न ही पित्तयों जैसे पंख । उनके शरीर पर बाल थे। श्रागे चलकर उनमे बड़ी श्रच्छी श्रादतें पैदा हो गई जिनके फलस्वरूप उन्हे जीवित रहने श्रीर श्रन्य जानवरों से ज्यादा श्रच्छे बनने मे मदद मिली। उदाहरणार्थ, श्रन्य जानवरों के विपरीत जिनके छोटे-छोटे बच्चों को ठण्ड, गरमी श्रीर जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता था, मादा स्तनपायी श्रपने बच्चे के श्रपड़े श्रपने शरीर मे ही रखती थी। इस प्रकार इनके बच्चों के लिए जीवित रहना श्रिषक सुगम हो गया श्रीर श्रपनी माताश्रों से ये श्रिषक चीजें सीख सके।

श्रिधकांश जानवर, जो हमें श्रपने चारों श्रोर या चिड़ियाघर में देखते हैं, स्तनपायी ही हैं।

इन स्तनपायी जानवरों में से एक सबसे श्रेष्ठ निकला श्रोर वढ़कर इन्सान के रूप में बदल गया। श्रपना शिकार थामने के लिए उसने श्रपने श्रगले पैरों का इस्तेमाल करना सीखा। शिकार श्रादि के श्रम्यास के कारण उसके अगले पैर हाथ वन गए। श्रोर साथ ही, कई कठिनाइयों के बाद शायद उसने पिछले पैरों पर खड़ा होना भी सीख लिया।

यह जानवर जो शायद 'वन्दर या लंगूर' की तरह का, लेकिन दोनों से वेहतर रहा होगा, उनसे ज्यादा श्रच्छी तरह शिकार कर सकता था श्रीर किसी भी जलवायु मे रह सकता था। दुश्मनों से ज्यादा श्रासानी से वचने के लिए यह वाकी स्तनपायी जीवों के साथ ही घूमता किरता रहा श्रीर चीखकर सम्भावित खतरों से अपने बच्चों को सचेत करता रहा। उसकी चीख बाद में हमारी बातचीत में परिवर्तित हो गई।

यह छोटा, भोंडा-जैसा जन्तु, इन्सान-सा हमारा पहला पूर्वज था।



दूसरा श्रध्याय हमारे पूर्वज श्रीर हम [१]

यदि श्राप सोचने की कोशिश करे कि श्राप श्रपने दादा या परदादा, या परदादा के दादा के वारे में कितना जानते हैं तो श्रापको मालूम होगा कि श्रपने इन पूर्वजो के वारे में वहुत ही कम या शायद कुछ भी नहीं मालूम है। इसी से श्राप सोच सकते हैं कि हमें अपने परदादा के परदादा को परदादा और उनके पूर्वजों से भी पहले खुरखुरे से इन्सान तक के वारे में जो करोड़ों साल पहले रहता होगा, कुछ भी जानना कितना कठिन है।

लेकिन हमारे कुछ बुद्धिमान् व्यक्ति विश्व के विभिन्न भागों में खुदाई करने से मिली खोपड़ियों श्रीर दूसरे श्रवशेषों को देखकर इन श्रादि-पूर्वजों के बारे में मालूम करने की कोशिश करते रहे हैं।

यूरोप के एक मनीषी होरेस ने कहा था कि जब हम घूमतेफिरते और यात्रा आदि पर जाते हैं तो हमारे विचार जलवायु के
साथ-ही-साथ बदलते रहते हैं। इसी तरह जब हम भूतकाल की
यात्रा करते हैं तो हमे मालूम होता है कि जलवायु के कारण
इन्सान की जिन्दगी में बड़े रहोबदल हुए है।

यदि हम दसेक लाख साल पीछे जाय, जबसे कहा जा सकता है कि स्तनपायी जीव इन्सान की कहानी शुरू हुई, तो हमे चार विभिन्न हिम-युगों की बात मालूम होगी जिनमें से हरेक के बीच हजारों वर्षों की गरमी का स्त्रन्तर था। यह हिम-युग शायद पृथ्वी पर सूर्य की गरमी कम हो जाने के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। इनके बीच के गरम-युग शायद कथित सूर्य-रिश्मयों के विकीरण के कारण श्रारम्भ हुए। लेकिन ईसा के लगभग ६८ हजार साल पहले एक कड़ी सरदी की लहर श्राई। उसके बाद ईसा के लगभग २००० साल पहले जलवायु पुनः वदल गई। उसके बाद शीत श्रीर ताप के महत्त्वपूर्ण श्राकिसमक परिवर्तन नहीं हुए श्रीर जलवायु लगभग उसी तरह की वन गई जैसी श्राज है।

वह खुरखुरा-सा पहला स्तनपायी, जिसे हमने अपना पूर्वज कहा है, इस नाम से इसीलिए पुकारा जाता है क्योंकि वह चीख-चिल्ला सकता था और बोल सकता था और औजार आदि बना लेता था। अब यह करीब-करीब निश्चित हो गया है कि हमारा पहला

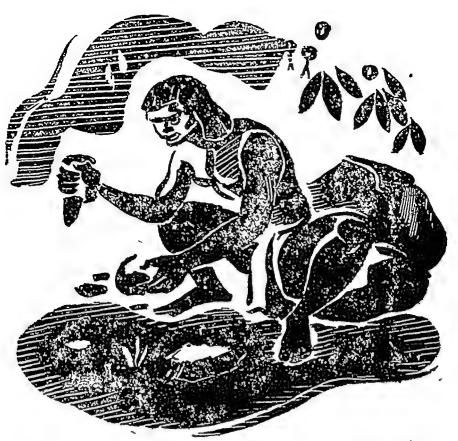

पूर्वज अन्य स्तनपायी जानवरों से मिलता-जुलता ही था जैसे वन्दर, गुरिल्ले, चिम्पेंजी, श्रौरेंगऊटॉग श्रौर गिव्बन किनमें से सभी को श्राप चिड़ियाघर में देख सकते हैं। लेकिन सम्बन्धी होते हुए भी श्रादमी श्रौर बन्दर में दूर का ही रिश्ता है।

हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारा पूर्वज बन्दर से ज्यादा श्रादमी की तरह रहा होगा। देखने में वह विलकुल 'बन्दर' ही की तरह था। लेकिन जहाँ बन्दर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते थे, यह वालों से भरे हुए शरीर वाला छोटा सा श्रादमी पृथ्वी

<sup>9.</sup> उपयु नत सभी नाम विभिन्न जातियों के वन्द्रों के हैं।

पर घूमने श्रीर भोजन की तलाश करने लगा।

इस रहस्यमय जन्तु की शक्त-सूरत, कर और बनावट वग़ैरह के बारे मे दुनिया के विभिन्न भागों में कई संकेत मिले हैं। उटाहरणार्थ, उत्तर-पश्चिमी भारत की शिवालिक पहाड़ियों, केनिया, पूर्वी और दिल्लिणी अफ्रीका, पेकिंग और जावा में खोपड़ियाँ मिली हैं जो ऐसी लगती हैं जैसे कि वे वन्दर और इन्सान के सामान्य पूर्वज की खोपड़ियाँ हों।

[ ? ]

खोपड़ी श्रोर हिंड्डयॉ देखकर हम भला यह कैसे वता सकते हैं कि वे वन्दर की खोपिंडयॉ हैं या इन्सान की ?

इसका जवाव यही है जैसा कि प्रोफेसर गॉर्डन चाइल्ड ने कहा था कि 'इन्सान अपने-श्रापको खुद बनाता है।' वह श्रपने हाथों और दिमाग का उपयोग करता है।

श्रीर जो व्यक्ति हमारा पूर्वज था, श्रन्य जानवरों से विभिन्न तभी हुश्रा जब उसने जगली जानवरों श्रीर श्रपने दुश्मनों को मारने के लिए, या लकिंडयाँ फाड़ने के लिए कुल्हाड़ियाँ श्रीर शल्कलों-जैसे श्रीजार बनाने शुरू किए।

माल्स होता है कि शल्कलों का इस्तेमाल करने वाले तो 'प्राचीन' लोग थे और हाथ की कुल्हाड़ियों का इस्ते-माल करने वाले 'श्राधुनिक'।

पहले वाले क़द्दीम इन्सान का वड़ा सा निचला जवड़ा था, जिससे जाहिर है कि वह कच्चा मास खाता होगा। प्राचीनतम फ्रांसीसी की खोपड़ी में जो फॉएटेशावड़े नामक गुफा में मिली है, उस 'आधुनिक' श्रेणी के इन्सान का जवड़ा विलकुल साधारण मालूम होता



है, जैसे कि आपका या मेरा या प्रिडत् जवाहरलाल नेहरू का-श्रौर उसमे वॉत भी साधारण ही है।

यह सोचकर हमारा तो सिर चकरा जाता है कि यह 'त्राधुनिक' इन्सान भी हजारों साल पहले रहता था। इससे इन्सान किस तरह बढ़ा, इस स्थूल रूप से सममने के लिए विद्वानों ने हमारे पूर्वज जिन हथियारों का उपयोग करते थे उनके अनु-रूप ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक युगों को वॉट दिया है।

[ ३ ] उन दीर्घकालीन हिम-युगों से इन्सान प्रकृति के विरुद्ध किसी तरह जीने और भोजन पाने के लिए अपने हाथ-पैरों का उपयोग करना सीख रहा था। इसी से इन्सान की जिन्दगी के विभिन्न पहलुओं का वर्णन इस आधार पर किया गया है कि उसने कैसे-कैसे अपनी जिन्दगी गुजारने के लिए नये-नये तरीके निकाले।

यह कहानी पॉच लाख वर्ष या ढाई हजार वर्ष पहले शुरू होती है। इस स्थिति में इन्सान एक अद्भुत जानवर श्रीर भोजन इकहा करने वाले के रूप मे श्रवतीर्ण होता है। वह दूसरे जानवरों का शिकार करता था श्रीर भोजनार्थ प्रकृति उसे जो भी दे सकती थी, एकत्र करता था। इन्सान अपनी जिन्दगी के सबसे शुरू में श्रौर सबसे लम्बी श्रवधि तक केवल भोजन इकट्टा करता रहा। प्राचीन इतिहास का श्रध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्तात्रों ने पृथ्वी पर इन्सान की ८६ प्रतिशत जिन्दगी को प्राचीन पापाए-युग का नाम दिया है। मानव-शास्त्री, जो मनुष्य का अध्ययन उसे जीव-समाज का छंग मानकर करते है, इस स्थिति को 'जंगलीपन' का नाम देते है। श्रीर भूगर्भ-शास्त्री, जो पृथ्वी की भौतिक स्थिति का श्रध्ययन करते हैं इसे प्रातिन-नूतन युग कहते है। जैसा कि सभी जानते हैं, इस प्रकार भोजन एकत्र करने की आदत आफ्रीका, मलाया श्रोर उत्तर-पश्चिमी श्रास्ट्रेलिया, एवं शीत कटिवन्धों की कुछ पिछड़ी हुई जातियों के निवासियों मे अभी भी प्रचलित है।

लगभग दस हजार वप पहले, कुछ लोग, सबसे पहले मध्य-पूर्व मे, पेड़ों से मिलने वाले फलों के साथ ही भोजन के लिए कुछ अनाज के पौधे बोने और पालतू जानवर पालने लगे। पुरातत्व-वेता इसे अर्वाचीन पापाण-युग कहते हैं। मानव-शास्त्री इसे खाद्यात्र पैटा करने की स्थिति या वहशीपन का युग कहते हैं। असल में अर्वाचीन-पापाण-युग का अर्थ कुछ विस्तृत रूप में लेना चाहिए, क्योंकि आज भी कई जातियाँ उसी युग के पत्थर के औजारों का प्रयोग करती हैं, यद्याप उन्होंने लोहे और कासे के

श्रगली स्थित, जिसमें इन्सान इन्सान बना, लगभग पाँच हजार साल पहले नील नदी, दजला, श्रीर फरात तथा सिंधु की घाटियों में शुरू हुई। यहां कुछ गांवों में, जो बढ़कर शहर बन गए, समाज ने किसानों को स्वयं उन्हे अपने लिए जितने खाद्यान्न की जरूरत थी, उससे श्रधिक उपजाने को वाध्य किया। यह श्रातिरिक्त पैदावार उन्हे दी जाती थी जो खुद खेती नहीं करते थे, जैसे कुम्हार श्रीर जुलाहे, पुरोहित श्रीर व्यापारी श्रीर श्रमसर। श्रव इन्सान श्रपने विचार लिपिवद्ध भी करने लगा, सुन्दर-सुन्दर घर बनाने लगा श्रीर सचेत हो रहने लगा। इसी काल को सम्यता कहते हैं।

इस युग को जिसे सभ्यता कहते है, पॉच भागों में बॉटा जा सकता है।

(क) इस युग के पहले दो हजार वर्षों को ताम्र-युग कहते है, क्योंकि इस जमाने में इन्सान पीतल छौर तावे के छौजारों छौर हथियारों का उपयोग करने लगा था। लेकिन ये धातुएँ महगी थीं, इसिलए इनका उपयोग केवल राजा, बड़े श्राफसर, पुरोहित छौर दूसरे बड़े आदमी ही करते थे जो समाज के सबसे धनी लोग



थे। भारत, मिस्न, चीन और दूसरे देशों ने तावे और पीतल के युगों की उन्नति करने में बड़ी मदद की।

- (ख) आरिम्भक लौह-युग ईसा के लगभग वारह सौ वर्ष पहले शुरू हुआ। इसी समय कांति लोहा वनाने का वेहतर तरीका मालूम हुआ। मध्यपूर्व में वर्णमाला के आविष्कार के कारण लिखने वगरह का, जो अब तक पुरोहितों के हाथ में एक रहस्यमय आश्चर्य बना था, आम प्रचलन हो गया। ईसा के लगभग सात सौ वर्ष पहले चीजें खरीदने और वेचने के लिए सिक्कों का प्रयोग होने लगा। भारतीय यूनानी और रोमन सभ्यताओं में एक जगह से दूसरी जगह को व्यापार का सामान लाने-ले जाने के लिए नावों और जहाजों का उपयोग होने लगा, जिन्हे गुलाम खेते थे। और बहुत से धनी व्यापारी और किसान भी पेदा हुए। जन-सख्या भी वढ़ी, खास तौर पर भूमध्य सागर के आस पास। लेकिन जन-सख्या में वृद्धि गुलामों की टरिद्रता के कारण, जो खेतों में काम करके और चीजें बनाकर वास्तव में यह धन पैदा करते थे, नियन्त्रित ही रही।
- (ग) वाद में, भारत में कुछ प्रामीण प्रजातन्त्रों का जन्म हुआ। यूरोप में वंजारे किसाना को सामन्तों श्रीर सरवारों की भूमि पर

नौकरी मिल गई। ये किसान यूनान या रोम की भॉति श्रव गुलाम न थे बल्कि उनकी भूमि पर खेती करने वाले मालगुजार थे। द्स्तकारों ने श्रपने संघ बना लिए जिन्हें 'गिल्ड' कहते थे। नहरों से सींची जाने वाली उपजाऊ भूमि से पैदा होने वाले खाद्यान्न के फलस्वरूप व्यापार व उद्योग भी खूब वढ़ा। यूरोप की जन-संख्या तेजी से बढ़ने लगी।

(घ) पश्चिम की उन्नित होने के साथ-ही-साथ साहसी पुरुष समुद्रों में निकले और उन्होंने भारत, अमेरिका व सुदूरपूर्व के रास्ते खोज निकाले। ये सभी देश यूरोप में पैदा होने वाली चीजों के बाजार बन गए और अटलांटिक देश मशीनों से वड़ी संख्या में तैयार होने वाली चीजों के बदले विश्व के सभी भागों से खाद्यान्न का आयात करने लगे। जैसा कि १७४० और १८०० के बीच इंग्लैंग्ड की जन-संख्या में वृद्धि के ऑकड़ों से मालूम होता है, ये नये प्रयास बूर्जु आ (पूँ जीवादी) समाज मे अत्यन्त सफल हुए।

(ड) यूरोप की श्रौद्योगिक क्रान्ति शीघ्र ही सारी दुनिया में फैल गई श्रौर लगभग दो सौ साल पहले, जब श्रॅप्रेजों ने भारत जीता तो हम भी इस प्रगति का श्रग बन गए।

श्रव हम स्वतन्त्र हैं। लेकिन हमें श्रभी भी बहुत-सी चीजें सीखनी हैं जिनसे हम श्रपने सामने त्राने वाले श्रवसरों का पूरा लाभ उठा सकें, श्रपने देशवासियों को अधिकाधिक खुशहाल कर सकें श्रीर एक नई एवं श्रिधिक सुन्दर संस्कृति का निर्माण कर सकें।

#### तीसरा अध्याय

### परियों की सच्ची कहानी या खाद्यान्न का रोमांस

[ 9 ]

मेंने इस अध्याय को 'परियों की कहानी' का नाम दिया है, क्योंकि जिन बातों की हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं वे बड़ी विचित्र-सी हैं, यद्यपि वे देखने में साधारण माल्स होती है। आदतवश ही तो हम रोटी खाते हैं—भज्ञे ही वह चपातियों के रूप में हो या डवलरोटी के दुकड़ों के रूप में । शायद ही कोई पूछता हो यह कैसे वन पाई ? आटा कहाँ से आया ? और जिस अनाज से आटा तैयार किया जाता है, वह कैसे पैटा होता है ? और क्या गेहूं, धान, जो मदा से ही उपलब्ध रहे है ? फिर भी जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो खाद्यान्न का उत्पादन भी अच्छा-खासा चमत्कार मालूम होता है।

क्योंकि आदमी में अपने हाथ और दिमारा का इस्तेमाल करने की चमता है, जैसा कि मैंने पिछले अध्यायों में कहा था, इसी कारण वह पकी-पकाई रोटी या डवलरोटी खा पाता है, जबिक गाय और भैसे घास खाती हैं और शेर व चीते वकरियाँ व आवारा कुत्तों को खाते हैं।

हमारा अतीतकालीन पूर्वज तब तक जानवरों से बहुत भिन्न नहीं था जब तक उसने खाना पकाना शुरू नहीं किया। प्रारम्भ में वह भी उसी तरह इधर-उधर घूमता रहा जिस तरह भैसों, शेरों और हाथियों के भुरू घूमते थे और जंगलों में पैटा होने वाली घास, कन्द-मूल और फल जो भी मिल जाता था, खाता रहा।

हिन में सूर्ये चमकता था, चन्द्रमा व तारे अन्धेरी रात को प्रकाश देते थे। श्रीर मौसम, पृथ्वी के सूर्य के चारों श्रीर चक्कर लगाने की वजह से, वदलते रहते थे। घास, माड़ियाँ श्रीर वृत्त उगते और खत्म हो जाते थे। हवाएँ चलती थीं और वर्षा होती थी। बहुत लम्बे समय तक, इन्सान अपने आस-पास की कोई भी वात न समम पाया। वह सिर्फ घने पेड़ों के समूह मे एक जगह से दूसरी जगह या एक कन्दरा से दूसरी कन्टरा में धिसटता रहा।

जब इन्सान प्रकृति के तत्त्वों की पुनर्व्यवस्था करने लगा, तभी से उसका प्रभाव वढ़ना शुरू हुआ और वह इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ जानवर वन गया।

[ ? ]

किस तरह इन्सान श्रपन-श्रापको वाकी सृष्टि पर हावी कर सका, श्रपने-श्राप श्रीर श्रपने पालतू जानवरों तक के लिए श्रिधकाधिक भोजन प्राप्त कर सका ?

शुक्त-शुक्त में तो वह पेट भी मुश्किल से भर पाता था। पेड़ों से वेर और फल तोड़कर खा लेता था या पित्रयों के अर्य हे चुरा-कर खा लेता था या मधुमिक्खयों के पीछे-पीछे जाकर उनके छत्तों से शहट निकाल लाता था। उसके वाद उसने शिकार करने के लिए चकमक या पत्थर के हथियार बनाने सीखे। उसने मासाहारी जानवरों को घास वगरह खाने वाले निरीह जानवरों का शिकार करते देखा। और जब शीत ऋतु में घास और फल वगैरह बहुत ही कम मिल पाते थे, उसने भी इन्ही जानवरों का शिकार करके उनका गोशत खाना शुक्त किया।

हम कल्पना कर सकते हैं कि वह श्रपनी कन्दरा के सामने जमीन पर उकहाँ वैठा किसी पत्थर के दुकड़े को वड़ी सावधानी से गढ़ता व तराशता होगा। हम यह कल्पना भी कर सकते हैं कि इस पत्थर के दुकड़े को सही हथियार का रूप देने के लिए वह कितने परिश्रम श्रीर उत्सुकता से तराशता होगा, क्योंकि यिद यह पत्थर का दुकड़ा इतना तेज न हुआ कि शिकार के समय जानवर की खाल में घुसकर उसे मार सके तो उसे भूखा रहना पड़ता होगा। चकमक पत्थर का यह मद्दा-सा हथियार शिकार को मारने के लिए काफी अच्छा था। लेकिन जल्द ही उस कन्दराओं में रहने वाले इन्सान को महसूस हुआ कि जिन जानवरों का वह शिकार करता है, उनका गोश्त काटने के लिए उसे कुल्हाड़ी की आवश्यकता है। अतः उसने पत्थर के दुकड़ों को अोर बारीक तराशना शुरू किया और कुल्हाड़ियाँ बनाई। बहुत से ऐसे ही भोंडे हथियार समुद्री घोघों के देरों में पाये गए है। मालूम होता है कि इन्हीं हथियारों का उपयोग वह कछुए और मछलियाँ व दूसरे समुद्री जानवर मारने के लिए भी करता था।

#### [ ₹ ]

ऐसा लगता है कि पाषाण-युग के उस इन्सान को एकाएक ही मालूम हो गया कि कच्चे मांस का स्वाद उसे आग मे भूनने के बाद बढ़ जाता है। किंवदन्ती है कि सूअर का एक बच्चा एक दिन जलती हुई आग में गिर पड़ा। जब किसी ने उसे निकाला तो उसकी सुगन्ध से उसके मुँह में पानी भर आया और वह उसे चवाने लगा। इम पर कन्दराओं के दूसरे निवासी भी इस आग में भुने हुए सूअर के बच्चे का मांस पाने के लिए छीना-भपटी करने लगे। इस तरह एक नये स्वादिष्ट भोजन का आविष्कार हुआ। आग के आविष्कार की चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। लेकिन यहाँ इतना अवश्य ही कह देना चाहिए कि आदिकालीन इन्सान के लिए जीवन-निर्वाह के संघर्ष के लिए उठाया गया यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कदम था।

नये पापाण-युग के लोगों को जल्दी ही माल्म हो गया कि वादाम-जैसे मेवे व बीज वगैरह इकट्टा करने के बहुत दिनों वाद तक रखे जा सकते है। यह दूसरा लाभदायक आविष्कार था। श्रतः जाड़े में इस्तेमाल के लिए जविक न तो फल ही मिलते थे श्रीर न ही शिकार के लिए जानवर, वे भोजन समह करके रखने लगे। लेकिन इससे भी वड़ी खोज, पापाण युग की क्रान्ति, उस

समय हुई जब इन्सान को माल्स हुआ कि जमीन में गाड़े गए वीज नये पौधों के रूप में उग आते हैं। उन दिनों के रिवाज के अनुसार कुछ वीज मुद्रों के शरीर के पास ही गाड़े जाते थे और उनसे नये पौधे



निकल त्राते थे। इस तरह इन्सान भोजन संग्रह करने त्रीर भोजन एकत्र करने की स्थिति से वढ़कर भोजन उत्पन्न करने की स्थिति पर त्रा पहुँचा।

हमे याद रखना चाहिए कि ये सभी आविष्कार हजारों साल के कड़े परिश्रम के फल थे। क्योंकि परिश्रम ही संस्कृति है, भोजन का उत्पादन या कृपि विश्व की पहली संस्कृति थी। क्योंकि खाद्यान्न पैदा करने में समर्थ होते ही इन्सान को आराम की दूसरी चीजों की जरूरत पड़ी और वह वे चीजे बनाने लगा जो सभ्यता की देन समभी जाती हैं। हमारे जगली पूर्व जों की 'सभ्यता' हमारी सभ्यता की तरह भले ही न रही हो, लेकिन यह एक तरह की 'सभ्यता' तो थी ही।

जब इन्सान को जमीन में वीज वोने की अकल आ गई, जो पौधों के रूप में उग आते थे, तो स्वभावतः उसने भोजन इकट्ठा करने और जानवरों का शिकार करने के लिए इधर-उधर भटकते रहने के बदले एक ही जगह रहने का विचार किया। इस तरह अन्न उपजाने वाले एक ही जगह भोपड़ियाँ वनाकर रहने लगे। और उन्होंने जानवर पालने शुरू किये, जो दूध देते थे। असल



में, उनके लिए गाँव में ही रहना सम्भव था जहाँ जंगली जानवर और दूसरे दुश्मन उन पर हमला न करें। फिर उन्होंने देखा कि एक जगह दूसरी जगह से बेहतर होती है और दस हजार साल पहले, उसे महसूस हुआ कि विश्व में सबसे सुरचित और उप-जाऊ स्थान पाँच वडी निदयों—नील, दजला, फरात, ह्वांगहों और सिंध निदयों—की घाटियाँ हैं।

[8]

विश्व के इन भागों की जलवायु गरम श्रीर गीली थी, जबिक यूरोप का श्रिधिकाश भाग वरफ से ढका रहता था। इन्सान ने जब यहाँ श्रन्न उपजाना शुरू किया, उस समय फ्रांस के कन्दराश्रों में रहने वाले लोग वारहसिंगो श्रीर जंगली घोड़ों का शिकार ही कर रहे थे। पानी की वहुतायत एव श्रत्यन्त उपजाऊ मिट्टी के साथ-ही-साथ ये चेत्र त्राक्रमणकारियों से भी सुरिचत थे। श्रतः सैकड़ों वर्षी तक इन्सान यहाँ खेती करता रहा और नई-नई वाते सीखता रहा।

उदाहरण के लिए नील नदी की घाटी में रहने वाले लोगों ने देखा कि निद्यों में वाढ और वर्षा के वाद जमीन कितनी उपजाऊ हो जाती है तो उन्होंने और विस्तृत और फिर उससे भी विस्तृत चेत्रों को पानी पहुँचाने के लिए खाइयाँ खोदनी शुरू की। ये खाइयाँ पहली नहरे थीं और खाद्य उत्पादन की कहानी में सिंचाई की यह व्यवस्था एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम था।



कहा जाता है कि जो पहला श्रनाज था जिसे इन्सान ने श्रपने लिए उगाना सीखा। लेकिन पूर्व के कई भागों में गेहूँ भी पैदा किया जाता था। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि श्राज से छः हजार साल पहले मिस्र में गेहूँ भी उपजाया जाता था।





उनके राजाओं की कहों में हल चलाते हुए, और अनाज काटते हुए लोगों के साथ-ही-साथ जमीन पर बैठे, चक्की में अनाज पीसते हुए और लम्बे-लम्बे सींगों वाली गायों का दूध दुहते हुए आदिमयों की तस्वीरें भी हैं।

पत्थर की मोंडी कुल्हाड़ियों और जमीन खोढने वाले श्रोजारों के बाद फावड़ा ही पहली चीज था जिसका श्राविष्कार खेती के लिए हुआ। शुरू-शुरू में मिस्र में इस्तेमाल किया जाने वाला फावड़ा बहुत-कुळ श्राज के हमारे फावड़े की तरह का ही होता था, लेकिन वह लोहे के वदले चकमक पत्थर का बना हुआ था।

लेकिन फावड़े से ज्मीन खोद-खोदकर बीज वोने के लिए क्यारियाँ बनाना, खास तौर पर जब खेत बड़े-बड़े हों, बड़ी मेहनत का काम है। अत इन्सान ये क्यारियाँ बनाने के लिए दूसरे तरीके सोचने लगा। उसने पत्थर का बड़ा-सा दुकड़ा लिया, उसके निचले भाग को तेज किया और उसे खेत पर घसीटने लगा। जब ज़मीन कड़ी होती थी तो यह श्रीज़ार काम न देता था। इसलिए इस ज़माने के लोगों ने इस दुकड़े में हैण्डल लगाए श्रीर एक श्रादमी इसे पकड़कर खींचने लगा और दूसरा नुकीले भाग को जमीन में द्वाकर रखने लगा। यही पहला हल था। श्रीर यह मानव इतिहास के सबसे बड़े श्राविष्कारों में से है, क्योंकि इन्सान बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता गोकि श्रन्य कई चीजों के बिना वह रह सकता है।

समयानुसार इस हल में सुधार होता गया और लोगों ने फसल काटने तथा अनाज कूटने के लिए दूसरे श्रीज़ार बना लिए जैसे हॅसिये और काटे। उन्होंने अपने काम में जानवरों की मदद लेनी भी शुरू कर दी। मिस्र में बैल, चीन मे गधे, दजला और फरात की घाटी में ऊँट और सिन्ध की घाटी में बड़े-बड़े बैल और सुमेर में घोड़े काम मे लाये जाने लगे।

ये लोग खासकर मिस्र श्रीर भूमध्य सागर के द्वीपों मे, पेड़



श्रीर वकरियाँ पालने लगे उनका गोश्त वे खाते थे श्रीर उनके ऊन से कपड़े बनाते थे। जो खाद्यान वच जाते थे उन्हें ये लोग दूसरे देशों को भेज देते थे। इस तह हम देखते हैं कि खेतीवारी की बदौलत ही व्यापार श्रीर वाणिज्य, चीजों को नापने श्रीर

तोलने के लिए वाट-वटखड़े, लिखकर संदेश भेजने के लिए अच्चर और अक, मकान व महल व मन्दिर, कपड़े व जेवर तथा पत्थर, लकड़ी, कासे और लोहे के वरतन आदि का निर्माण हुआ। मोहेन-जोदड़ो और हुड़पा मे



हमें पुराने समृद्धिशाली नगरों के सभी चिह्न मिल ते हैं और हमें मालूम होता है कि हमारे भूखण्ड की सम्यता कितनी उन्नत थी। सिर्फ सिन्ध की घाटी में ही लोगों ने उन्नति नहीं की, बल्कि चीन के विस्तृत चेत्रों में भी की।

खेतीवारी की उन्नति हर जगह बेहतर श्रौजार वनाने पर

शुरू-शुरू में लोग अनाज की बालियाँ हाथ से तोड़ते थे। पर इसके शीव वाद ही चकमक पत्थर के वने हुए हॅसिये इस्ते- माल होने लगे। इस तरह काटा हुआ अनाज मिट्टी से पुती हुई डिलियों में रखा जाता था और उसके वाद मिट्टी के वने वड़े-वड़े घड़ों में।

इनमें से वहुत सी चीजें तो औरतों ने वनाई होंगी, क्योंकि आदमी अभी भी शिकार ही करते थे और औरतों को आटे के



लिए अनाज पीसना पड़ता था। शुरू में वे समतल पत्थर पर लोड़े से आटा पीसती थीं और बाद में उन्होंने चिक्कयाँ बना लीं।

आजकल भी दुनिया के वहुत से हिस्सों में गाय-भैस आदि दूध देने वाले जानवर औरतें ही दुहती हैं। लेकिन इन मवेशियों को चराने के लिए धास के मैदानों मे आदमी ही ले जाते थे। खेती करने वालों के अलावा अहीर और गडरिए खाद्य-पदार्थ उत्पन्त करने वालों में से खास थे। ये मवेशी ही उनका धन थे, इसलिए लोग इनकी रहा करने के लिए किसे बनाने लगे। किलों



के चारों त्रोर वे खाइयाँ त्रौर खन्दक खोद देते थे।

जल्दी ही लोगों ने देखा कि अनाज पैदा करने के लिए मौसमां का ध्यान रखना ज़रूरी है। पतमड़ में जबिक वर्षा हो चुकती थी, लोग खेत जोतते थे और मिट्टी के ढोकों को लकड़ी के पटरों से पीट-पीटकर तोड़ते थे, बीज बो दिया जाता था और उसे मिट्टी में गाड़ने के लिए खेतों पर जानवर चलाए जाते थे। अनाज तैयार हो जाने के बाद उसे काटकर साफ करने के लिए खिलहानों में ले जाते थे। कूटने के बाद औरतें सूप या लकड़ी के तखते से हवा में अनाज उछाल-उछालकर उससे भूसा अलग करतीं थीं।

मिस्र में तीन मौसम होते थे, नील नदी के वहाव के हिसाव से — बाढ़ का उतार, जाड़े की शुरुआत और गरमी। और वहाँ, दूसरी जगहों की तरह, महीने की गिनती चाँद के हिसाब से होती थी। महीने में तीन हफ्ते होते थे और हर हफ्तें में दस दिन। तीस-तीस दिन के बारह महीनों से 'एक साल में ३६० दिन हो जाते थें जिनमें पाँच दिन छुट्टियों के जोड़ दिए जाते थे। बाद में साल की गिनती सूर्य के हिसाब से करने का बेहतर तरीका निकाला गया। और आज तक सिर्फ थोड़े से हेर-फेर के साथ हम यही कैलेएडर इस्तेमाल करते हैं।

[ 4 ]

मिस्र के निवासियों ने अनाज पैदा करने के तरीकों मे बहुत उन्नित की और वे दिनों-दिन अमीर होते गए। उनमें से जो सबसे अमीर और शिक्तशाली होता था वह उनका राजा बन जाता था, जिसे 'फेअरो' कहते थे। उन लोगों ने मेम्फीस और थीव्स जैसे सुन्दर नगर बसाए।

नील की घाटी के ग़रीब इतने भाग्यवान नहीं थे जितने कि श्रमीर। उनमें से बहुत से तो गुलाम थे। लेकिन इन गुलामों की



हालत इतनी बुरी नहीं थी जितनी कि शिकार करने वाली जातियों की। इन जातियों के लोगों को कभी भी खाना न मिलने के कारण भूखे मर जाने का हर रहता था। मिस्र के कुछ जमींदार तो गरीव किसानों से अच्छा व्यवहार करते थे, जैसे कि उनमें से एक ने जो शाहजादा था और ईसा के १६०० वर्ष पूर्व हुआ था, लिखा है, "किसी भी मजदूर को मैंने गिरफ्तार नहीं किया है, और न किसी गडिए को देश-निकाला ही दिया है। किसी भी जमींदार के मजदूरों को मैंने छीना नहीं। मेरे जमाने में न कोई, गरीव था और न ही कोई भूखा। अकाल के दिनों मे मैं उत्तर से दिन्या को स्थान जोतता था, लोगों को खाना देता था और जिन्दा रखता था। कोई भी भूखा न था। मैंने सभी निवासियों के लिए मोजन उपलब्ध किया तािक कोई भूखा न रहे। मैंने सभी स्त्रियों को समान दृष्टि से देखा और दान दिया चाहे उनके पित जीवित रहे हों या नहीं। और भैंने छोटे-बड़े का भेद भी कभी नहीं रखा।"

मिस्र वालों ने तरह-तरह की फसलें उगाकर श्रीर भिन्न-भिन्न जानवर पालकर देखा। उन्होंने जौ बोचे श्रीर उससे 'वियर' शराब बनाना सीखा। उन्होंने श्रॅगूर की वेलें लगाई श्रीर श्रगूर की शराव बनाई, खजूर और अंजीर खाना शुरू किया तथा फिलयों व साग की तरकारियाँ बनाई । उन्होंने वत्तख और हंस पाले और वे भुनी हुई बत्तख बड़े चाव से खाने लगे । उन्होंने पटसन और नर-कुल उगाया जिनसे वे कपड़ा, मोमबत्तियाँ, कागज और वहुत सी दूसरी चीजें बनाते थे।



इस तरह मिस्र के निवासियों ने बहुत सी कलाश्रों को जनम दिया जो हमारी सम्यता का आधार हैं। जब उन्होंने श्रोजार चनाने के लिए पत्थर के स्थान पर धातु का इस्तेमाल शुरू किया तो चे इन श्रोजारों से पत्थर के वड़े-वड़े दुकड़े काटने लगे श्रोर उनसे खूबसूरत इमारतें बनाने लगे। मिस्र के प्रसिद्ध पिरामिड जो वास्तव में वहाँ के राजाश्रों के मफबरे हैं, संसार के सात महान् श्राश्चर्यों में से हैं। इनके बनाने में हजारों श्राटमियों ने काम किया श्रीर



उसमें वर्षों लग गए। वड़ा 'पिरामिड' एक लाख आदिमयों ने लग-भग वीस वर्ष में तैयार किया था। गुलामों को पत्थर के वड़े-बड़े ठोके, जो छोटे-छोटे मकानों तक के वरावर होते थे; रेगिस्तान में से मीलों ढोकर लाने पड़ थे। उसके वाद उन्होंने ढकेल-ढकेलकर और खींचकर पत्थर के इन दुकड़ों को अपने-अपने स्थान पर जमाया। वड़े पिरामिड के पास ही एक वहुत बड़ी मूर्ति हैं जिसका सिर आदमी का है और धड़ शेर का, जिसे 'स्फिक्स' कहते हैं। नील की घाटी के निवासियों द्वारा निर्मित ये और अन्य विशाल मूर्तियाँ व मन्दिर भिस्न की सम्यता का गौरव हैं। नील की घाटी में अच्छी फसल उत्पन्न करने के लिए लोगों ने देवताओं के प्रति कृत-इता प्रकाशित करने के लिए ही मानो ये सब चीजें वनवाई थीं।

[ ६ ] दूसरी प्राचीन जाति के लोग, जिन्होंने बहुमूल्य फसलों के श्राधार पर एक महान् सभ्यता का निर्माण किया, यहूदी थे।

पहले वे बेबीलोन के उत्तर में दुजला और फरात निद्यों के बीच रहते थे। दोनों निद्यों के बीच की भूमि अत्यन्त उपजाऊ थी। ऋरीर यहाँ भी कुछ प्राचीनतम लोगों ने भाड़-भंखाड़ साफ करके चकमक पत्थर के श्रीजारों से जमीन खोदना श्रीर श्रनन उपजाना शुरू किया श्रीर फिर वे साथ-साथ गाँवों में रहने लगे। उन पर राजा शासन करता था, जो कानून भी बनाता था। चार हजार साल पहले वनाये गए इन कानूनों की सूची हाल ही मे पाई गई है।

ईसा के लगभग दो हजार साल पहले एब्राहम नाम का एक व्यक्ति यहूदियों को लेकर नई भूमि की खोज मे निकला। वे मिस्र गये और यहाँ उनमे से एक जोहन्ना यड़ा राजनीतिज्ञ बन गया। वाद में मिस्ती 'फेंग्ररो' ने यहूदियों को सताना शुरू किया। ईसा के लगभग १३२० वर्ष पूर्व मूसा, यहूदियों को मिस्र के बाहर, लाल सागर के पार, कन्नान प्रदेश में ले गए। महान् यहूदी राजा डेविड ने ईसा के लगभग एक हजार वर्ष पूर्व येरूशलम को अपनी राजधानी बनाया।



[ 6 ]

नील नदी और दलला व फरात के राज्यों के बीच कई लड़ा-इयाँ हुई। दुनिया का नक्शा बदला और नई जातियों का महत्त्व बढ़ गया। इनमें से सबसे महान् फारस के रहने वाले थे, जिन्होंने बेबीलोन और मिस्न के कुछ भाग को जीत लिया और भारतवर्ष की सीमा तक बढ़ आए।

खाद्य-उत्पादन की कहानी में फारस वासियों की कोई खास देन नहीं है। लेकिन अपने राज्यों में उन्होंने जो सड़कें वनवाई उनके फलस्वरूप लोग एक-दूसरे को जानने लगे और पौधे भी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे। जैसे कि प्याज और अनार जो अफगानिस्तान में पैदा होते थे पश्चिम तक पहुँच गए और मुर्गियाँ जो संबसे पहले भारत में पाली जाती थीं, यूरोप पहुँचे गई।

चीन की सभ्यता भी उतनी ही पुरानी है जितनी मिस्न की। लेकिन चीन की जमीन कुछ कड़ी थी और वहाँ खादान देर में पैदा हो पाते थे। ह्वांगहो और पीली नदीं में अक्सर बाढ़ें आती रहती थीं। चीन के दूसरे हिस्सों में अक्सर वर्षा का अभाव रहता था। अपने देश से कहीं दूर बैठे एक चीनी कवि ने ११२१ ई०

प्०'लिखा था:

श्राकाश में स्वच्छ वादल छाए हैं
हमारे वीच पहाड़ों की बड़ी-बड़ी दीवारें है
मार्ग कठिन श्रीर लस्वा है
गहरे गड़हों ने हमें श्रलग कर रखा है
में तुमसे जीवित रहने की प्रार्थना करता हूं।
लेकिन चमत्कार का निर्माण करने वाले इन्सान ने इस चेत्र
में भी बहुत-बहुत पहले श्रदयन्त श्राश्चर्यजनक चीजे बनाकर खड़ी
कर दीं। उसने वॉध, नहरे श्रीर तालाव वनाकर निद्यों की बाढ़ों.

पर नियन्त्रण किया। उसने निद्यों के दहानों पर बने डेल्टों से पानी लिया, सूखी भूमि की सिंचाई की श्रीर पहाड़ों के ढालों पर समतल खेत बनाकर श्रनाज पैदा किया।



हजारों साल पहले चीन में एक भूमि-विभाग था, तथा निर्माण-विभाग के लिए एक मन्त्री। वह जनता की स्ताह देता था कि कौनसी भूमि किस अनाज की फसल के लिए उपयुक्त है, श्रीजारों की देखभाल कैसे करनी चाहिए श्रीर खाद कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। चीनियों ने गोबर, मछली के दुकड़ों श्रीर कूड़े-करकट से खाद तैयार किये। इस तरह उन्होंने श्रपनी भूमि को



खपजाऊ वनाया श्रीर साल में एक ही खेत से दो तीन फसले खगानी शुरू कीं। वे चावल तो पैदा करते ही थे, पेड़ भी खपजाते थे श्रीर इनके लिए वे खास तौर पर तैयार किये गए खादों

का इस्तेमाल करते थे। श्रीर जमीन से वड़ी मात्रा में खाद्यात्र मिल जाने के कारण, उन्होंने कलाश्रों में भी उन्नति की। 'चाप- स्टिकों' से खाना खाने की कला उनके लिए उतनी ही महत्त्वपूर्ण थी जितनी सुन्दर लिखावट, ताबे की मूर्तियाँ बनाना, हाथी-दात का काम, चित्रकला, शिल्पकला या शरीफों के तौर-तरीकों की चर्चा।

[3]

स्वयं हमारे देश भारतवर्ष में लोगों ने बहुत पहले धान उप-जाना शुरू किया। खाने की खोज में भटकते हुए खानाबदोश आर्थों के यहाँ आने के बहुत पहले अर्वाचीन प्रस्तर-युग के निवा-सियों, द्रविड़ों व उनके पहले की जातियों ने सिन्ध नदी की घाटी में खेती करनी शुरू कर दी थी। यदि उपज इतनी अच्छी न होती तो मोहेजोदड़ो और हड़प्पा के शहर इतनी सुन्द्रता से न बसाये गए होते, न ही उनमें सोने के सुन्द्र जेवर, वरतन, मुहरों व खिलोंनो की भरमार होती।

सिन्ध घाटी की सभ्यता ईसा से ढाई हजार वर्ष पुरानी थी। पर पता चलता है कि उस समय भी उत्तरी भारत तथा दजला व फरात के देशों में काफी व्यापार होता था। जलवायु बदलने या व्यापार में कभी या किसी अन्य दुर्घटना के कारण यह सभ्यता १७०० ई० पू० या १४०० ई० पू० में एकाएक नष्ट हो गई।

हमारे इतिहास का दूसरा दौर लगभग १४०० ई० पू० आर्यों के भारत पर हमला करने से शुरू हुआ। खानाबदोश आर्यों ने द्रिवड़ों से, जिन्हें उन्होंने जीत लिया था, अन्न उपजाना सीखा। ये लोग कुशल घुड़सवार थे और मवेशी तथा भेड़-वकरियाँ चराना जानते थे। लेकिन भारत आने के पहले उन्हें खेतीबारी का अधिक ज्ञान नहीं था। वे गाय-वेल और अन्य जानवरों का मांस खाते थे। लेकिन बाद में सिन्ध और गंगा की घाटियों में पैदा होने वाले अन्न की वे सबसे ज्यादा कदर करने लगे।

इन उपजाऊ चेत्रों के आसपास आयों ने छोटे छोटे गाँवों की

नई दुनिया बसाई नहाँ उनकी प्रत्येक आवश्यकता पूरी हो जाती थी। यहाँ किसान गेहूँ, जो या मक्का बोते थे। कुम्हार उनके लिए मिट्टी के बरतन बनाते थे, लुहार उनके जानवरों के पैरों में नाल जड़ते थे, जुलाहे उनके लिए कपड़ा बुनते थे, अध्यापक उनके बच्चों को पढ़ाते थे और पुरोहित अच्छी फसल के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे। किसान इसके बदले उन्हें खाना देते थे। छोटे-छोटे गाँवों के इन स्वावलम्बी प्रजातन्त्रों में भूमि किसी एक की सम्पत्ति न थी, राजा की भी नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार था कि अपने और अपने परिवार की आव-श्यकता के अनुसार वह जितनी भूमि पर चाहे खेती कर ले। चरागाह भी सभी की सम्पत्ति थे और सभी उनमे अपने मवेशी चरा सकते थे। राजा या मुखिया को अधिकार था कि अपने आदमी भेजकर कर या लगान के रूप में चीजे मंगवा ले। इस मालगुजारी के बदले वह सड़कों की देखभाल करवाता था तथा गाँव की रन्ना के लिए सेना रखता था।

हमारे पुराने गाँव की यह सुन्यवस्थित ज़ीवन-न्यवस्था लग-भग श्रठारहवीं शताव्दी तक चलती रही, जब अँग्रेजों ने भारत पर श्रधिकार करना शुरू किया। इन छोटे-छोटे प्रामीण प्रजातन्त्रों की मुख्य विशेषता यह थी कि राजा वटलते रहने पर भी वे कायम रहे। जब श्राक्रमणकारी क्रूरता से उनकी भूमि पर कब्जा कर लेते थे तो वे श्रपने जानवर लेकर दूसरी श्रीर उपजाऊ भूमि पर जाकर नये प्रजातन्त्र बसा लेते थे। श्रीर क्योंकि जमीन बहुत पड़ी थी इसलिए भारत में सदा दूध श्रीर घी की निद्याँ बहती रहीं।

भारत और उसके आसपास के द्वीपों की उपजाऊ भूमि, उसके सोने, कीमती मसाली और धन-वान्य की कहानियाँ सुन-सुनकर विदेशी यहाँ आने को ललचाते थे। इसलिए हमारे देश पर वहुत से हमले हुए, विशेषकर उत्तर-पश्चिम के दर्रों से होकर ।
यूरोप वालों के आने के बहुत पहले यूनानियों, फारस वालों,
सीथियनों, हूणों, पठानों, मंगोलों तथा और बहुत सी जातिया ने
हमारे देश पर हमले किये थे और इन आक्रमणों के कारण देश
मे अकाल पड़े और उसकी सम्पदा नष्ट होती गई। जिन दिनों
विदेशी राजा यहाँ शासन करते थे उन दिनों नहरों, कुओं, सड़कों
और अन्य इमारतों की देखभाल नहीं हुई।



फिर भी, बहुत श्रधिक उपज होने के कारण संसार की एक महानतम सम्यता हमारे देश में फली-फूली। संसार के कुछ प्राचीनतम प्रन्थों की रचना यहीं हुई। ऋग्वेद के ऋषियों की निर्भयता उनके सृष्टि-सूक्त से स्पष्ट है। अन्य वेदो और उनसे पहले रचे गए उपनिपदों में हमारे महर्षियों का ज्ञान संचित है। महात्मा युद्ध ने मानव-मात्र के लिए प्रेम और उया का सन्देश सबसे पहले इसी देश में दिया। उन्हीं दिनों महावीर जिन ने पौथों, जानवरों तथा आद्मियों के प्रति दया का उपदेश दिया। रामायण और महाभारत जैसे महाप्रन्थों में प्रेम और लोलुपता, 'क्रोध और दया- लुता की कहानियाँ मानव-प्रकृति का गहन श्रध्ययन करने के पश्चात् लिखी गई हैं। कालिदास, हर्ष, वागा श्रौर शूद्रक के नाटक तथा श्रजनता की चित्रकारी मनुष्य की उच्चतम कला-कृतियों के नमूने हैं। शिल्प-कला में जो कुशलता हमारे पूर्वजों ने दिखाई वैसी श्रन्य लोगों में बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। तब हमारी नृत्य कला—श्रादिकालीन खेतों के नृत्यों से लेकर श्रत्यन्त भाव-पूर्ण भरतनाट्यम तक—गतिपूर्ण सौन्दर्य श्रौर सौष्ठव की परा-काष्ठा पर पहुँच गई। श्रोर जब तक घरती माता की कृपा से धन-धान्य की बहुतायत रही तब तक हमारे देशवासी ऐसी ही उच्च-कोटि की कलाश्रों की साधना करते रहे।

[ ?0 ]

दुर्भाग्यवश श्रॅंब्रेजों की विजय से देश केवल गुलाम ही नहीं हो गया, वरन उसकी भूमि-व्यवस्था भी वदल गई।

पहले हमारे यहाँ भूमि पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं माना जाता था विल्क प्रत्येक व्यक्ति का उस पर कुछ अधिकार था। किन्तु ॲप्रेजों के छाने के साथ ही भूमि पर व्यक्ति-विशेष के स्वामित्व का सिद्धान्त यहाँ भी प्रचलित हुछा। खुद उनकी कृषिव्यवस्था में भी बड़ा हेर-फेर हो खुका था। भूमि पर पहले राजा का स्वामित्व माना जाता था फिर सामन्तों व सरदारों का, उसके बाद अभीर किसानों का। इससे छोटे किसान और खेतिहर-मजन्यूरों का बुरी तरह शोपण हुआ। ॲप्रेजों के राज्य में भारत में भी यही हुआ। लाई कार्नवालिस ने लो कानून बनाया उसके अनुसार पहले बंगाल और फिर सारे देश मे जमींदारों का एक अलग वर्ग वन गया। वे ॲप्रेज सरकार को थोड़ी मालगुजारी देते थे, किन्तु छोटे खेतिहरों और किसानों से मनमाना धन वसूल करते थे।

इससे छोटे किसान दिनों दिन गरीव होते गए। बहुतों को गाँव छोड़कर काम हूँ दने के लिए शहर जाना पड़ा। अपनेजों द्वारा

खोले गए कारलानों में गाँव से आये हुए सभी किसानों को काम नहीं मिल सका, इसलिए भी बहुत से लोग बेकार व निर्धन हो गए। सिवाय इस बुरी व्यवस्था के जिसमे जमींदार तो सारा धन हड़्प लेता था और छोटे किसान भूखों मरते थे या गाँव छोड़कर चले जाते थे, सिचाई की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। यही कारण था कि अक्सर अकाल पड़ते रहें। हमारे देश के किसानों की यह दयनीय दशा अव भी जारी है।

विदेशियों की गुलामी ने हमें वरवाद कर दिया, लेकिन हम गुलाम इसीलिए बने क्योंकि हम कमजोर थे। हमारे महा-राजास्रों स्त्रौर नवाबों ने नहर, तालाब व सड़कों स्त्रादि जैसे जन कार्यों की ओर विलकुल ध्यान नहीं दिया था। इसके विपरीत अंग्रेज विना हमारी मदद करने की किसी इच्छा के ही पश्चिम मे ईजाद की हुई मशीनें यहाँ ले श्राए।

[ ११ ] वरतानिया में भूमि-व्यवस्था मे बड़े-बड़े परिवर्तन हुए थे। एक ज्माना था जब किसान खुले खेतों में काम करते थे, थोड़ी-सी भूमि एक साल जोत लेते थे श्रीर वाकी खाली पड़ी रहती थी। नॉर्मन-विजय के बाद, किसान अपने-अपने छोटे-छोटे खेतों मे या सामन्त वा सरदार के खेतों में, जिनका अधिकांश भूमि पर श्रिधिकार था, काम करते रहे। सामन्त ने यह देखने के लिए कि गाँव वाले काम करते रहें, कारिन्दे रख छोड़े थे। इसके फलस्वरूप नितनी मेहनत किसान अपने छोटे-छोटे खेतों पर करते थे उससे अधिक सामन्त के लिए करते थे। चौदहवीं सदी में इग्लैएड में बहुत जोर का प्लेग फैला, जिसे 'काली मौत' कहते हैं श्रीर उसमे एक-तिहाई लोग मर गए। खेतों मे फसल उगाने के लिए कोई भी आदमी नहीं मिल सका श्रीर भूमि वंतर ही पड़ी रही।

श्रतः जमींदारों ने श्रपने-श्रपने खेतों को भेड़ों के लिए चरा-

लुता की कहानियाँ मानव-प्रकृति का गहन श्रध्ययन करने के परचात् लिखी गई हैं। कालिदास, हर्ष, वागा श्रोर श्रूद्रक के नाटक तथा श्रजन्ता की चित्रकारी मनुष्य की उच्चतम कला-कृतियों के नमूने हैं। शिल्प-कला मे जो कुशलता हमारे पूर्वजों ने दिखाई वैसी श्रन्य लोगों में बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। तब हमारी मृत्य कला—श्राविकालीन खेतों के मृत्यों से लेकर श्रत्यन्त भाव-पूर्ण भरतनाट्यम तक—गतिपूर्ण सौन्दर्य श्रीर सौष्ठव की परा-काष्ठा पर पहुँच गई। श्रीर जब तक घरती माता की कृपा से धन-धान्य की बहुतायत रही तब तक हमारे देशवासी ऐसी ही उच्च-कोटि की कलाश्रों की साधना करते रहे।

[ 90 ]

दुर्भाग्यवश श्रॅंभेजों की विजय से देश केवल गुलाम ही नहीं हो गया, वरन् उसकी भूमि-व्यवस्था भी वदल गई।

पहले हमारे यहाँ भूमि पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं माना जाता था बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का उस पर कुछ अधिकार था। किन्तु अपेजों के छाने के साथ ही भूमि पर व्यक्ति-विशेष के स्वामित्व का सिद्धान्त यहाँ भी प्रचलित हुआ। खुद उनकी कृषि-व्यवस्था में भी बड़ा हेर-फेर हो चुका था। भूमि पर पहले राजा का स्वामित्व माना जाता था फिर सामन्तों व सरदारों का, उसके वाद अभीर किसानों का। इससे छोटे किसान और खेतिहर-मजन्दूरों का बुरी तरह शोपण हुआ। अप्रेजों के राज्य में भारत में भी यही हुआ। लाडे कानवालिस ने लो कानून बनाया उसके अनुसार पहले बंगाल और फिर सारे देश में जमींदारों का एक अलग वर्ग वन गया। वे अप्रेज सरकार को थोड़ी मालगुजारी देते थे, किन्तु छोटे खेतिहरों और किसानों से मनमाना धन वसूल करते थे।

इससे छोटे किसान दिनों-दिन गरीव होते गए। वहुतों को गाँव छोड़कर काम हूँ दने के लिए शहर जाना पड़ा। अँमेजों द्वारा

खोले गए कारखानों में गाँव से आये हुए सभी किसानों को काम नहीं मिल सका, इसलिए भी बहुत से लोग बेकार व निर्धन हो गए। सिवाय इस बुरी व्यवस्था के जिसमें जमींदार तो सारा धन हड़्प लेता था और छोटे किसान भूखों मरते थे या गाँव छोड़कर चले जाते थे, सिंचाई की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। यही कारण था कि अक्सर अकाल पड़ते रहे। हमारे देश के किसानों की यह दयनीय दशा अब भी जारी है।

विदेशियों की गुलामी ने हमे वरवाद कर दिया, लेकिन हम गुलाम इसीलिए बने क्योंकि हम कमजोर थे। हमारे महा-राजास्रों श्रीर नवाबों ने नहर, तालाव व सड़कों श्राटि जैसे जन कार्यों की श्रोर विलक्जल ध्यान नहीं दिया था। इसके विपरीत श्रॅंगेच बिना हमारी मदद करने की किसी इच्छा के ही परिचम में ईजाद की हुई मशीनें यहाँ ले श्राए।

[ ?? ]

बरतानिया मे भूमि-व्यवस्था मे बड़े-बढ़े परिवर्तन हुए थे। एक जमाना था जब किसान खुले खेतों मे काम करते थे, थोड़ी-सी भूमि एक साल जोत लेते थे और वाकी खाली पड़ी रहती थी। नॉर्मन-विजय के वाद, किसान अपने-अपने छोटे-छोटे खेतों में या सामन्त वा सरदार के खेतों में, जिनका अधिकांश भूमि पर अधिकार था, काम करते रहे। सामन्त ने यह देखने के लिए कि गॉव वाले काम करते रहे, कारिन्दे रख छोड़े थे। इसके फलस्वरूप जितनी मेहनत किसान अपने छोटे-छोटे खेतों पर करते थे उससे अधिक सामन्त के लिए करते थे। चौदहवीं सदी में इंग्लैंग्ड में बहुत जोर का प्लेग फैला, जिसे 'काली मौत' कहते हैं और उसमे एक-तिहाई लोग मर गए। खेतों में फसल उगाने के लिए कोई भी आदमी नहीं मिल सका और भूमि वंजर ही पड़ी रही।

अतः जमीदारों ने अपने-अपने खेतों को भेड़ों के लिए चरा-



गाहों में वदल दिया। ऊन का उस समय अच्छा मूल्य मिल जाता था, अत लाडों (सामन्तों) ने अधिकाधिक जमीन भेड़ों के लिए घेरनी शुरू की। उनके लालच का कोई अन्त न था। उन्होंने सबके उथयोग में आने वाले चरागाह भी घेर लिए, और वेचारे रारीब किसानों के पास अपने मवेशी चराने के लिए भी कोई जगह न रह गई।

अठारहवीं शताब्दी में लोगों ने अधिक अन्त उत्पन्न करने की वात सोचनी शुरू की। इसी समय के लगभग एक अत्यन्त लाभदायक आविष्कार हुआ। यह आविष्कार था वीज बोने की मशीन का। इससे बीज एक सीध में बोये जाते थे और उतने बर-वाद नहीं होते थे जितने हाथ से छितराकर बोने में। पौधे भो सीधी पित्तियों में निकलते थे। इन पंक्तियों के बीच उगने वाली घास-फूस को साफ करना भी आसान था। इसके फलस्वरूप एक नये प्रकार की खेती शुरू हुई जिससे गाजर, मूलियाँ और शलजम वगैरह उगाए जाने लगे। जाड़ों में ये मवेशियों के खाने के काम आते थे। इस प्रकार पशु-धन की बृद्धि हुई।

तव तक भाप के इंजन का आविष्कार भी हो चुका था और उससे चलने वाली मशीनों के कारण नये शहरों का निर्माण हुआ जहाँ चरखों व करवों के बढ़ले कारखानों में कपड़ा वनने लगा। शहर वाले किसानों से अनाज और मांस खरीदते रहे तथा वहुत से वेकार गाँव वालों को शहरों मे काम भी मिल गया।

अतः पुराने 'खुले खेतों' को मिटाने के लिए एक नई तरह का 'घरा' शुरू हुआ। ज़मींदार और वड़े-वड़े किसान भूमि के वड़े-वड़े चकों को घेरने लगे, जिसमें वे जिस तरह की चाहे खेती कर सके। इसका फल यह हुआ कि ग़रीव किसान, जिनके पास खेतों पर घेरा लगाने के लिए और नई मशोने और नये औजार खरीदने के लिए पैसे न थे, अपनी जमीने वेचकर अपने पड़ो-सियों के खेतों पर मज़दूरी करने लगे, या शहरों के नये कार-खानों में काम करने के लिए चले गए। गरीबों के लिए जिन्हें 'मोंपड़ी वाले' कहते हैं, यह बड़ा कठिन समय था। भूख और असन्तोष का वोलवाला था। लेकिन 'नई खेती' ने 'खुले खेतों' पर विजय पाई, क्योंकि पालेंमेंट ने भू-पतियों का समर्थन किया।

फिर भी, इस नई खेती के हुँकारण खेतीवारी के तरीकों में अवश्य ही सुधार हुँआ। खेती के लिए मशीन का तो अधिकाधिक इस्तेमाल होने लगा था, पर साथ ही वैज्ञानिकों ने इस वात का पता लगाया कि विभिन्न खादों का उपयोग करके ज्यादा अन्छी फसल पैदा की जा सकती है। इन वैज्ञानिक खादों को रासायनिक खोद



कहते हैं। 'गुआनो' नाम की एक खाद दिन्या अमेरिका से आई। दूसरी उपयोगी खाद समोनिया साल्ट, कोयले की गैस के उत्पादन के साथ-ही-साथ बनाई जाती है। इस गैस का उपयोग तेल के दियों के स्थान पर रोशनी करने के लिए होना शुरू हो गया।

वैज्ञानिकों ने इस बात का भी अध्ययन करना शुरू किया कि पेड़-पौधे, ज्मीन, हवा और पानी से अपना भोजन कैसे लेते हैं, और भूमि की सिंचाई के ढंग में बहुत से सुधार हुए।

मशीनों में उससे भी ज्यादा तरक्की हुई। अठारहवीं सदी में खेत जोतने के लिए हाथ से चलाए जाने वाले पुराने हल के बदले एक नई उपयोगी मशीन का आविष्कार हुआ। और इम का आम इस्तेमाल होने लगा। यह नया हल या तो पानी से चलता था या हवा की शक्ति से या घोड़ों से। भाप से चलने वाले हल उन्नीसवीं सदी में आए और धान बोने, तथा काटने के लिए भी इसी बाह्य शक्ति का इस्तेमाल होने लगा।

बीसवीं सदी में पेट्रोल से चलने वाले नव आविष्कृत ट्रेक्टर किसानों के लिए अधिक उपयोगी मालूम होने लगे। ये ट्रेक्टर खास तौर पर अमेरिका के बड़े-बड़े खेतों और सोवियत रूस के सामूहिक खेतों पर, जहाँ बहुत से किसान मिलकर सामूहिक रूप से खेती करते हैं, बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

ट्रैक्टर से ज़मीन जोती जा सकती है, उपजाई जा सकती है। उसकी मदद से धान खिलहानों में एकत्र किया जा सकता है। इससे अनाज पोरने की मशीन को चलाया व रोका जा सकता है यह जड़ें खोदकर निकाल सकता है और बहुत से दूसरे काम कर सकता है। इससे बक्त की बड़ी बचत होती है, जैसे कि इससे एक दिन मे पॉच-छ एकड़ जमीन जोती जा सकती है जबिक वैलों की एक जोड़ी से दिन-भर मे एक ही एकड़ खेत जोता जा सकता है। सुबह से शाम तक एक ट्रैक्टर बीस एकड़ खेत काट सकता है।

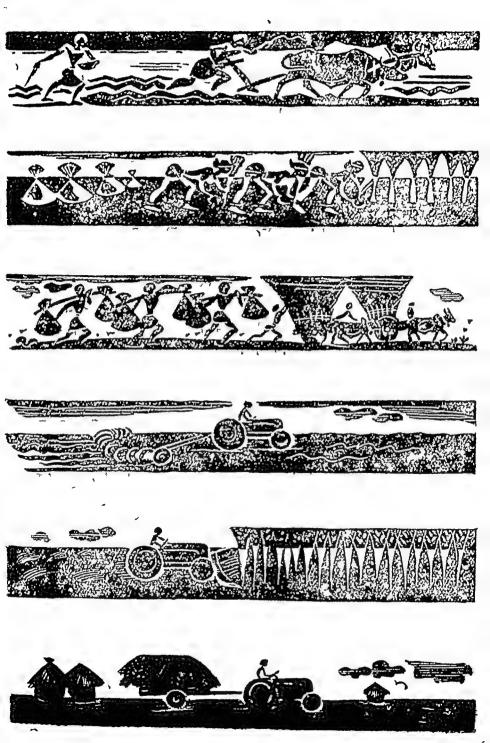

उसके साथ ही दूसरी मशीनों से जड़ें और भूसा निकाला जा सकता है या आटा पीसा जा सकता है। दूसरी मशीने भी है—फसल काटने के लिए, बोने के लिए, सभी तरह के हल, फावड़े और वर्मे तथा दूसरे श्रीजार जिन्हें खाद देने के लिए ट्रेक्टर में लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आजकल गाय-भैस दुहने मक्खन निकालने और वोतलों में दूध भरने के लिए बहुत-सी आश्चर्यजनक मशीनें बन चुकी हैं।

[ ?? ]

लेकिन दुनिया में उपलब्ध इन सब मशीनों का प्रयोग भारतीय किसान तभी कर सकते हैं जब जमीन पर उनका श्रिधकार हो। इसके लिए भूमि-सुधार नितान्त श्रावश्यक है।

हमारे वैज्ञानिक भाखरा बॉध और दामोदर-घाटी योजना आदि नव-निर्माण के कार्यों में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं ताकि उन स्थानों में सिंचाई के लिए अधिक पानी उपलब्ध हो सके जहाँ वर्षा पर निर्भर नहीं रहा जा सकता या पानी कम मिलता है।

हमारे देश में श्रिधिक श्रन्न उपजाने की समस्या सर्वाधिक महत्त्व की है। इसी एक चीज पर हम अपनी भावी सभ्यता का निर्माण करने की सबसे श्रिधिक श्राशा कर सकते हैं। जब तक हम हर साल उतना खाद्यान्न नहीं उपजाने लगते जितने की हमें श्रावश्यकता है तब तक हम सिर्फ नकली सभ्यता की ही रचना कर सकते हैं। पुरानी दुनिया के किसी विद्वान ने जैसा कि एक बार कहा था, 'जब खेती शुरू होती है तो श्रन्य कलाएँ उसके पीछे-पीछे श्रपने-श्राप श्रा जाती है।' किसान ही मानव-सभ्यता के संस्था-पक है।

## चौथा अध्याय

## जीवनदायिनी चिनगारी

## [ ? ]

जब ख्राप वच्चे थे और जाड़ों की रातों में आग के सामने बैठा करते थे, तब की बात शायद आपको याद हो। आपकी माँ आपको राजाओं और रानियों, सूर्य और चन्द्रमा, शेर और गीदड़ व जादू के रालीचे तथा खलाउद्दीन के आश्चर्यजनक चिराग की कहानियाँ सुनाया करती थीं, लेकिन क्या कभी उन्होंने खापको छाग की कहानी भी सुनाई थीं?

में नहीं समफता कि उन्होंने सुनाई होगी, क्योंकि यह कहानी हजारों साल पहले की है। श्रीर शायद वे इसके वारे मे जानती भी न हो। श्राइए, हम श्रापको श्राग की कहानी सुनाएँ।

वर्षों पहले जब पाषाण-युग का इन्सान कन्द्राञ्चो एवं पेड़ों की खोहों मे रहता था, वह अपने आसपास की हरेक चीज़ से डरता था। वादलों की गड़गड़ाहट, विजली की चमक या वर्षा और तूफान के लच्चण देखते ही वह बचाव के लिए मट अपनी कन्द्रा में भाग जाता था। जंगल में वह दूसरे जंगली जानवरों की ही तरह घूमता फिरता था। पेड़ों से वह फल तोड़कर खा लेता था या भोंडे हथियारों से छोटे-छोटे जानवरों का शिकार कर लेता था और इन जानवरों का कच्चा मॉस ही वह खा जाता था। अपने लम्बे-लम्बे तेज़ नाखूनों से वह इस मॉस को चीर लेता था और विना भूने ही वह इसे अपने कड़े दॉतों से चवा डालता था, क्योंकि उसे आग का इस्तेमाल करना नहीं आता था।

श्राग का इस्तेमाल करना उसे क्यों नहीं श्राता था ?

जैसा कि में आपको वता चुका हूँ, यह पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, सूर्य का ही छोटा-सा दुकड़ा है। सूर्य धवकती हुई आग का गोला है। कहते हैं जब जलती हुई आग का यह गोला सूर्य से दूटकर अलग हो गया, उसके वाद लाखो वर्गों तक यह शून्य में घूमता रहा और फिर धीरे-धीरे ठएडा हो गया, जिससे पृथ्वी की कड़ी सतह, पानी तथा दूसरे तत्वो का निर्माण हुआ। आग के इस गोले की बाहरो सतह जा ज़मोन बन गई थी, हिम-युग में जमी ही रही। लेकिन पृथ्वी के नीचे का भाग अभी तक गरम ही है, क्योंकि यह ज्वालामुखी पर्वत से निकलने वाले जलते हुए लावे की तरह है। इस आग का, जो पृथ्वी के गर्भ में छिपो पड़ी है, कन्दराओं में रहने वाले इन्सान को पता न था।

## [ ? ]

कहा जाता है उसके वाद एक दिन विजली गिरने से किसी जगल मे श्राग लग गई।

कन्द्राओं में रहने वाले इन्सान ने यक पड़ों के चटख़ने और डालों के गिरने की आवाज सुनी। उसने सोचा कि कोई दुश्मन लम्बी लाल-लाल जीभ निकाले पेड़ों पर कूदता हुआ और अपने काले-काले वाल आकाश में चारों ओर फैलाए रास्ते में जो कुछ भी पड़ता है उसकी हत्या करते हुए वढ़ा आ रहा है। उसने जाकर अपनी कन्द्रा में रहने वाले दूसरे साथियों से इस भयक्र दानव के बारें में कहा।

कन्दरात्रों में रहने वाले सभी आदमी अपनी-अपनी कुल्हाड़ियाँ और पत्थर के दूसरे भोंडे हथियार लेकर छिपते हुए इस दानव की हत्या करने के लिए निकल आए। लेकिन जंगल जल रहा था और जलते हुए पेड़ चटख-चटखकर गिर रहे थे।

उनमें से एक गुफावासी ने अपनी गदा हवा में घुमाई और निकटतम पेड़ पर दें मारी। पेड़ की जलती हुई डाले दानव के हाथों की तरह मालूम हो रही थीं और धुएँ से विरी हुई चोटी उसके सिर की तरह; और मालूम होता था कि वह जलता हुआ लाल-



लाल क्रोघ उगल रहा हो। पेड़ की जलती हुई एक डाल टूटकर गिर पड़ी। गुफावासियों का ऊएड बड़ी शान से उसे अपनी [ 8 ]

आइए अब हम देखें कि इन्सान ने किस तरह आग जलाते की दशा में सुधार करके अपने विभिन्न कार्यों के लिए इसका इस्ते-माल करना शुरू किया।

पहले सांस भूनने के अतिरिक्त गुफावासियों के लिए आग का सिर्फ एक ही फायदा था—अपने-आपको गरम करना। वे अधेरे में ही सोते थे और दिन में सूर्य की रोशनी से काम चलाते थे।

वाद में उन्होंने देखा कि जिन जानवरों को वे भूनते हैं उनकी



चरवी चमक सकती है।
श्रीर जल भी सकती है।
श्रीर जल भी सकती है।
श्रीर उन्होंने इस चरवी
को पत्थर के खोल में
रखा श्रीर उसमें भेड़ के
थोड़े से ऊन की बत्ती
बनाकर लगा दी। यह
उनकी पहली लालटैन
थी। श्रीर दुनिया के कई
हिस्सों में श्राज भी लोग
इसका इस्तेमाल करते हैं।
हमारे देश में कुम्हार
मिट्टी के छोटे-छोटे दिये

वनाते हैं, जिनमें तेल श्रोर रुई की बत्ती लगाकर हम दीपावली की रात को सैकड़ों की संख्या में जलाते हैं।

अपने पुराने शास्त्र वेदों में हम पढ़ते हैं कि हमारे पुरखे अग्नि को देवता मानकर उसकी पूजा करते थे और कोई भी पास दौड़ा गया श्रीर उसने इन्हें इस भयावह श्राश्चर्य की बात बताई। दूसरे गुफावासियों ने भी डरते-डरते श्रीर चिनगारियाँ निकालने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि जब इस तरह का चकमक पत्थर दूसरे चकमक से टकराता है तो इससे पेड़ की पत्तियों में श्राग लग जाती है। उन्हें यह देखकर श्रत्यधिक खुशी हुई कि उनका पुराना मित्र श्राग्निदेव बहुत दिनों तक सोने के बाद फिर जाग उठा है श्रीर वापस श्रा गया है।

इस तरह श्राग का जन्म हुआ और सिदयों तक इन्सान एक चकमक पर दूसरा चकमक रगड़कर इसे पैदा करता रहा। क्या यह अचरज की बात नहीं है कि उस कड़े पत्थर के पेट में कोमल सुखदायी आग की ज्वालाओं का वास हो? लेकिन इन्सान ने शायद इस महत्त्वपूर्ण तथ्य का पता मिस्न, वेबीलोन, चीन और भारत के प्राचीन देशों में इतिहास शुरू होने के पहले किसी समय लगाया होगा।

वाद में आग जलाने के लिए एक 'शीव दाह्य वक्स' वनाया गया जिसमें चकमक, लोहे का दुकड़ा और कुछ शीव जलने वाली वस्तुएँ रहती थीं। लोहे से पत्थर पर चोट की जाती थी और जो चिनगारियाँ निकलती थीं उनसे ये वस्तुएँ आग पकड़ लेती थीं। इस प्रकार आग की लपटें पैदा हुई।

इस बक्स को इधर-उधर लाने-ले जाने में वड़ी कठिनाई होती थी। अत दियासलाई की डिविया का आविष्कार हुआ। देवदार की लकड़ी को काट-काटकर तीलियाँ बनाई जाती हैं। इनको पैराफिन के तेल में डुबा लिया जाता है ताकि लकड़ी ज्यादा अच्छी तरह जल सके। तीलियों के सूख जाने पर मशीन उनकी नोकों पर गोंद और अन्य चीजों का मिश्रण, जिसमें खास चीज फास्फो-रस होती है, लगा देती है। फास्फोरस से बने मिश्रण से तीली चटपट सुलग जाती है। और इस तरह आग जेव में रखकर इधर- देखा होगा कि इन लैम्पों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था।

शुरू-शुरू में वनी इन वित्तयों को डिवरी के नाम से पुकारा जाता था क्योंकि यह सिर्फ चरवी में डुवोई हुई वित्तयाँ थीं।

समय गुजरता गया श्रीर उससे वड़ी श्रीर श्रच्छी वित्तयाँ वनने लगीं। कई वित्तयों को एक साथ ही जलाने का रिवाज चला क्योंकि वे एक साथ जलने पर सुन्दर लगती थीं। दुनिया के करोड़ों घरों में लोग श्राज भी भाड़-फानूसों का इस्तेमाल करते हैं जिन पर दिये या सोमवित्तयाँ सजी रहती हैं।

मोमवित्तयों में सबसे बड़ी कितनाई यह है कि वे हवा से बुक्त जाती हैं, उनका मोम पिघल जाता है और वे अधिक देर तक नहीं टिक पातीं।

ये किमयाँ उन बुद्धिमान् व्यक्तियों की दृष्टि में भी आई' और उन्होंने रोशनी करने के लिए कोई और ढंग निकालने की कोशिश की।

[ 4.]

वह इन्सान सचमुच वड़ा ही वुद्धिमान होगा जिसने सुन्दर रोशनी देने वाली उससे ज्यादा अच्छी चीज गैस का आविष्कार किया।

जैसा कि शायद आपको मालूम होगा, गैस कोयले से वनती है। उस युद्धिमान आदमी ने कोयले के कुछ दुकड़े लिये और उन्हें एक ट्रटीदार वरतन में डाला जिसे 'रिटॉर्ट' कहते हैं। इस वरतन के नीचे उसने आग जलाई और उसके वाद इसकी ट्रटी पर सलाई लगाई। वरतन से ही अभककर चमकती हुई लपट निकलने लगी। यही गैस की पहलो लपट थी।

श्राप पूछेंगे कि कोयला कहाँ से श्राया। सचमुच ही यह श्रासान-सी वात समकता वड़ा मुश्किल है।



संस्कार विना त्र्यानि के पूरा नहीं होता था। पुजारी इसके चारों श्रोर वैठकर हवन श्रीर पूजा श्रादि करते थे।

माल्म होता है कि हमारे देश में पहले-पहल जो अग्नि-स्थान वनाये गए, वे जमीन में खोदे गए छोटे-छोटे गड़ हों की तरह के या खोखले पत्थर के रूप में थे जिन्हें कमरे के वोच में रख दिया जाता था। इन हवन-छुएडों में जो लकड़ी जलाई जाती थी वह चन्दन या उसी से मिलती-जुलती होती थी, अतः लोगों को धुआँ दुरा न लगता था और चिमनियाँ नहीं बनाई जाती थीं। दूसरे प्राचीन देशों में भी आग कमरे के वीच में रखे वड़े से पत्थर पर ही जलाई जाता थी। लेकिन वे लोग छत में छेद कर देते थे जिससे धुँआ निकत सके। ठीक तरह की ईटों की चिमनी बहुत दिनों के बाद बनी।

एक लम्बे अरसे के बाद इन्सान ने वह चरबी बनाने का विचार किया जिसे वह दियों में मोमबंती की तरह जलाता था। शायद उसने जाड़े में इस चरबी को बत्ती सहित ही जमते देखा होगा। श्रीर



लेकिन वास्तव में वात यह विलकुल सीधी। हजारों साल पहले, जैसे कि ऋापको मालूम है, जमीन हुँ ठ-दार पेड़ों के वड़े-वड़े जंगलों से भरी थी। इनमें से कुछ ज़मीन में गए और दब वाकी चीनों से मिल गए और युगों तक ये वहीं दबे पड़े रहे और



ज्मीन की वाहरी सतह के नीचे ठोस, कड़ी और काली चट्टानों में बदल गए। यही कोयला था।

पहले-पहल कोयले का पता अकस्मान् ही चला होगा। उसके वाद इन्सान इसके लिए जमीन खोदने लगा। अब भी खान से कोयला खोदकर निकालना बड़ा दुरूह कार्य है। पहले उस स्थान पर जहाँ कोयलें की खान हो जमीन में गहरा-सा गडढा खोदा जाता है। इस गडढे को 'शैंपट' (खान का मार्ग) कहते हैं। लिपट की तरह का एक पिंजरा इस शैंपट से ऊपर-नीचे आता-जाता और लोगों को खान के अन्दर ले जाता है। इसका नियन्त्रण दो पहियों से होता है। शैंपट का एक पिंच्या आदमियों को ऊपर-नीचे ले आता और ले जाता है। और दूसरा पहिया कोयला वाहर लाता है।

है। इस कोयले से ही पत्थर का कोयला तैयार होता है जिससे अपने घरों में चूल्हे और अँगीठियाँ जलाते हैं। सरदी में यह कोयला हमें गरमी पहुँचाता है। और गैस जो कारखानों से पाइप द्वारा नगर के विभिन्न भागों में पहुँचाई जाती है, कमरों में रोशनी करने, उन्हें गरम रखने और गैस के स्टोव पर खाना पकाने के काम आती है।

[ & ]

वीसवीं सदी के शुरू-शुरू के सालों तक लोग सममते थे कि गैस वड़ी आश्चर्यजनक चीज़ है। लेकिन विजली का आविष्कार होने के बाद अब गैस पुरानी पड़ गई है। विजली बहुत आसानी से जल जाती है और उससे कहीं अच्छी रोशनी देती है। गरमी देने का भी यह उससे कहीं तेज और स्वच्छ माध्यम है। दरअसल इस विजली से तो महान चमत्कार हो सकते हैं। इसी से ट्रामें सड़कों पर चलती हैं। इसी से हमारे सिर पर पंखे चलते हैं। इसी की मदद से रेफिजरेंटर में बरक जम जाती है। इसी से छापेखाने चलते हैं और हमें रोज़ अपना अखवार मिलता है। यही उन कारखानों को विद्युत-शक्ति देती है जहाँ मशीनें बनती हैं। इसी से आदमी और औरतें परदे पर बोलते-चलते सिनेमा द्वारा हमारा मनोरंजन करते हैं। विजली का आविष्कार मनुष्य जाति के लिए महान् वरदान है।

भला विजली में आग का पता कैसे लगा ?

बहुत पुराने जमाने में, यूनान निवासियों ने देखा कि यदि अम्बर के दो दुकड़े एक साथ लपेट दिए जायँ, तो वे गरम हो जाते हैं और कई छोटी-छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और किसी धातु के दुकड़े के निकट इन्हें रख देने पर चिनगारियाँ निकलने लगती हैं। सदियों तक अम्बर का यह गुगा लोगों को आश्चर्यचिकत करता रहा। लेकिन १म्बीं सदी में ही कसी के भी खान में उतरने के पहले इस वात की पूरी जाँच कर ली जाती है कि उसके पास कोई दाहक वस्तु तो नहीं है, जैसे कि दियासलाई। क्योंकि जमीन के नीचे कोयले से गैस निकलती है और ज्रा-सी लौ भी यदि उसके निकट आ जाय तो विस्कोट हो सकता है। खनिक अपने साथ विजली के लैंप ले जाते हैं, और इस रोशनी में वे कोयले पर कुदाली से प्रहार करते हैं और उसे निकालते हैं। यह वड़ा खतरनाक काम है, क्योंकि कोयले की परत ज्रा-सी असावधानों से खुद उनके ऊपर गिर सकर्ता है।

जब कोयले का वड़ा-सा ढेर इकट्ठा हो जाता है तो इसे ट्रकों में लादा जाता है । श्रीर इन ट्रकों को कभी खच्चर, कभी श्रादमी श्रीर कभी मशीनें खींचकर



शैफट के नीचे तक ले जाती हैं। यहाँ से यह कोयला ऊपर खान के वाहर भेजा जाता है। दिन-भर के कड़े परिश्रम के वाद मज़दूर भी कालिख से पुते चेहरे और गन्दे कपड़े लिये इसी शैफ्ट से रोशनी और ताजी हवा की दुनिया में आते हैं।

गैस के कारलानों में गैस कोयले को गरम करके और उसमें से निकले हुए धूएँ को रोककर निकाली जाती है। यह गैस देखी नहीं जा सकती, लेकिन सभी जानते हैं इसकी गन्ध कैसी होती है।

इस गैस को बड़े-बड़े गोल गैस के डिड्बों में एकत्र किया जाता है, जिन्हें अकसर किसी भी शहर के बाहर देखा जा सकता



जाकर वेंजामिन फ्रेंकिलन ने इस प्रश्न में दिलचस्पी लेनी शुरू की। उसने वहुत से प्रयोग किये। अन्त में वह एक पतंग द्वारा वादलों से विजली पाने में सफल हुआ। उसी ने ऊँची-ऊँची इमा-रतों में 'लाइटनिंग कण्डक्टर' (विद्युत् संचालक) लगाने का सुभाव दिया। इमारत पर एक धातु का छड़ लगा दिया जाता है, जो छत से भी ऊपर निकलता रहता है और घर के कोने से होता हुआ नीचे चला जाता है, जहाँ उसका दूसरा सिरा जमीन में गाड़ दिया जाता है। तूफान के समय वादलों में विजली चमकने के साथ ही विजली के करण्ट बड़ी मात्रा में आते हैं और इस 'कण्ड-क्टर' में से होकर आसानी से जमीन में चले जाते हैं। इस तरह उस घर की रज्ञा हो जाती है जो विना 'कण्डक्टर' के शायद नष्ट-भ्रष्ट हो जाता।

वार में, एक इटालियन वैज्ञानिक साइनर लुइगी गैल वानी अपनी प्रयोगशाला में मृत मेंढकों को लेकर कुछ प्रयोग कर रहा था। उसने देखा कि मेंढक के एक पैर के स्नायुष्ट्रों को धातु के चाकू से छूते ही उसके पैर इस तरह मटकते थे जैसे कि उनमें जान हो। इस वैज्ञानिक ने सोचा कि इसका कारण सम्भवतः विजली

का करएट ही है।

उसके वाद इटली के पेविया विश्वविद्या-लय के प्रोफेसर वोल्टा ने सिद्ध कर दिखाया कि विजली दो घातुओं के एक दूसरे से स्पर्श करने से पैदा हो सकती है, जैसे कि मेंडक पर इस्तेमाल किये जाने वाले चाकू का लोहा





सहायक के पद पर नियुक्त हो गया और अन्तर्तः रॉयल इस्टीट्यू शन के श्रध्यन पद तक पहुँच गया। रसायन-शास्त्र और पदार्थ-शास्त्र को उसकी बहुत बड़ी देन है। लेकिन उसका संबसे प्रसिद्ध प्रयोग वह था जिसके द्वारा उसने साबित किया कि एक तार में विजली का करण्ट, दूसरे तार में भी जो पहले से किसी तरह सम्बद्ध न हो उसी प्रकार का कर्सट पैदा कर सकता है। पारिभाषिक रूप से इसे विद्युत्-प्रवेषण ( इलैक्ट्रिक करण्ट ) कहते हैं। और १८३१ में की गई इस महत्त्वपूर्ण खोज के आधार पर सभी डायनमों जैसी मशीनें बनी हैं जो हमारे घरों में रोशनी के लिए विद्युत् करण्ट पैदा करती हैं, ट्रामें चलाती हैं श्रीर कारखानों में जिनसे सैकड़ों मशीनें चलती हैं। माइकल फैरेडे ने इस वात का भी पता लगाया कि लवण के चूरे और मिश्रणों से विजली का करएट किस तरह संचारित हो सकता है। इससे क़ीमती जेवरात पर सोने चाँदी का मुलम्मा चढ़ाना और 'इलेक्ट्रोप्लेटिंग' के दूसरे तरीके सम्भव हो गए। यह कहना अत्युक्ति न होगी कि आग के बदले विजली का प्रयोग करना बहुत हुद तक फ़ैरेडे के आविष्कारों की ही देन है।

और धातु की उस तरतरी का पीतल जिसमें वह मरा हुआ मेंडक रखा था। इस तरह मालूम हुआ कि मेंढक के पैर के स्तायु केवल विजली के संचारक का काम कर रहे थे। बहुत से प्रयोगों के बाद वोल्टा ने पता लगाया कि जस्ता और तांवा विजली पैदा करने के लिए बाकी सारी धातुत्रों के मेल से अच्छे हैं। उसने गत्ता लिया श्रीर इसे नमक के पानी में इवोकर उसकी श्रीर जस्ते व तांवे की कुछ प्लेटें बनाई । उसके बाद उसने तांचे का एक दुकड़ा सबसे नीचे रला, उसके अपर जस्ते का एक दुकड़ा श्रीर सबसे अपर गता। इन तीनों की कई तहें एक-दूसरे पर रखी गई। श्रीर सबसे नीचे के तांचे के दुकड़े की ढेर के सबसे ऊपर रखे गए जस्ते के दुकड़े से तार के दी दुकड़ों द्वारा मिलाकर वोल्टा ने बिजली की चिनगारियाँ निकाल लीं। इसी प्रयोग से हमें आज मिलने वाली विजली की वैटरी की नींव पड़ी। इसका सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक वस्तु में दो विभिन्न और वरावर मात्रा में धन और ऋग विजली होती है। इन्हीं को प्रभार (चार्ज) कहते हैं। जब हम धन और ऋग चार्जों को किसी शक्ति से अलग कर देते हैं तो वे वड़ी तेजी से एक दूसरे की स्त्रोर दोड़ते हैं। हम इस तथ्य

का लाभ उठाते हैं श्रीर उनसे अपना काम करा लेते हैं। माइकल फैरेडे जो इंग्लैंग्ड में पैदा हुआ था, एक वहुत वड़ा वैज्ञानिक था। उसने बहुत से प्रयोग करके विजली के घारे में कई सत्यों का पता लगाया। फैरेडे एक लुहार का लड़का था और काम करने के लिए एक जिल्दसाज की दुक़ान पर मेजा गया था। वहाँ उसने जिल्द बाँधने के लिए आने बाली बहुत सी कितावें पढ़ीं। उससे उसकी उत्सुकता बढ़ी। वह विज्ञान में इतनी अधिक रुचि . तोने लगा कि उसने रॉयल 'इंस्टीट्यू शन लन्दन में जाकर प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर हम्फ्री डेवी के कई भाषण सुने। वह वहीं एक ६६



के चित्र 'एक्सरे' से ले सकते हैं। इससे उन्हें मालूम हो जाता है कि शरीर में क्या विकार है। कपड़ों पर इस्तरी करने के लिए विजली की इस्तरियाँ हैं। टोस्ट सेकने के लिए विजली के स्टोव और कमरा गरम करने के लिए विजली के 'हीटर' हैं। दुनिया में, और भारत में भी, हज़ारों मील तक रेलगाड़ियाँ विजली से चलती हैं। इन रेलों के लिए निरन्तर धुआँ उगलने वाले इंजन की ज़रूरत नहीं होती। विश्व की वहुत सी राजधानियों में जमीन के नीचे चलने वाली रेलें हैं। यात्री इन रेलगाड़ियों तक लिफ्ट द्वारा जाते हैं जो विजली का वटन द्वाने से ही चलती हैं।

श्रीर श्राज श्रगु-शक्ति के कारण जिन श्राश्चर्यजनक सम्भाव-नाश्रों की कल्पना होने लगी है, उसके सामने यह सब बच्चों का खेल मालूम होता है।

[ 5]

हम अगु-वर्मों के वारे में वहुत-कुछ गुनते हैं, जो पूरे-पूरे

हमें विजली के व्यावहारिक उपयोगों को भूलना न चाहिए। क्योंकि इन्सान ने जीवन को अधिक सुखदायी वनाने और अपने मनोरंजन के लिए ही इन चीजों का आविष्कार किया।

विद्युत-शिक्त के आतिरिक्त, जिससे हमारे कारखाने चलते हैं और हमारे लिए हज़ारों तरह की चीजें बनती हैं, हमारे पास टेलीफोन है। इससे हम अपने शहर के मित्रों से और हज़ारों मील दूर इंग्लैएड और फाँस में बैठे हुए लोगों से भी वातचीत कर सकते हैं। बिना विजलों के यह सम्भव नहीं हो सकता था।

डसके वाद रेडियो, जो एक तरह का वेतार का टेलीफोन ही हैं, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से करोड़ों श्रोतात्रों को सन्देश भेज सकता है या संगीत सुना सकता है। रेडियो तूफान व प्रकृति के अन्य प्रकोपों की चेतावनी देता है ताकि जहाज़, और छोटी-छोटी नावें भी, यह जानते हुए कि उन्हें किन ख़तरों से बचना है, गहरे समुद्रों में निभय यात्रा कर सकें।

विजली की एक मशीन है जो एक घएटे में डवलरोटी के उन्नीस हजार टोस्ट काट सकती है। पाश्चात्य देशों में विजली से चलने वाले रेस्टराँ भी हैं। प्राहक वहाँ आकर जो भोजन चहिता है चुन लेता है। उसकी कीमत वह एक छेट में डाल देता है। आलमारी का डक्कन अपने-आप खुल जाता है और प्राहक अपने भोजन लेकर मेज पर चला जाता है। भोजन समाप्त करने के बाद वह गन्दी तश्तरियों को विजली से घूमने वाली एक पेटी पर रख देता है। यह तश्तरियों विजली की घूमने वाली एक पेटी पर रख देता है। यह तश्तरियों विजली की घूमने वाली एक पेटी पर रख देता है। वह तश्तरियों विजली की घूमने वाली एक पेटी पर रख देता है। वह तश्तरियों विजली की घूमने वाली एक पेटी पर रख देता है। वह तश्तरियों विजली की घूमने वाली एक पेटी पर रख देता है।

विजली से चलने वाले हल भी हैं दिनसे खेत जोते जा सकी

वैज्ञानिक और डॉक्टर मन्बर्द्धार के ज्ञान्तरिक



नगरों को च्राग्-मात्र में नेस्तनावृद्द कर सकते हैं। इस तरह के वम द्वितीय महायुद्ध के दौरान में जापान में हिरोशिमा श्रौर नागासाकी पर गिराये गए थे। उन्होंने मीलों तक जो-कुछ भी था मिट्टी में मिला दिया। दुर्जन राजनीतिज्ञ श्राज भी जो-कुछ भी वे कहते हैं यदि हम उसे करने को तैयार न हों तो हमें उससे भी भयानक श्रागुवमों की धमकी देते हैं।

किन्तु यदि विश्व को केवल उन भली चीजों के वारे में माल्म होता जो श्रागु-शक्ति के उचित उपयोग से मिल सकती हैं तो विश्व की ग़रीबी श्रीर दुख बहुत-कुछ दूर हो जाते।

श्रम्भिक्त का श्राविष्कार महान् चमत्कार-सा माल्म होता है। केम्ब्रिज के एक वैज्ञानिक लार्ड रूद्र फोर्ड ने इस सदी के श्रारम्भ में श्रम्भु को फोड़ने की कोशिश श्रुरू की। श्रम्भु, जैसा कि श्राप जानते हैं, पदार्थ का छोटे-से-छोटा कए है। उससे भी छोटे कर्ण होते हैं जिन्हें तिहत परमागु (इलेक्ट्रोन मौलिक्यूल) कहते हैं। यह श्रारचर्य की वात है कि छोटे-से-छोटा यह कर्ण विच्छित्न होने पर इतनी श्रिधिक शक्ति या श्राग दे सकते हैं जितनो श्रीर कहीं। से भी प्राप्त नहीं हो सकती। सचमुच यह वड़ा कठिन श्रीर दुरूह प्रयोग है। लेकिन इससे माल्म होता है कि इन्सान स्वयं कितना श्रारचर्यजनक है कि वह एक यन्त्र वनाकर जीवन के दैनिक कार्यों में उपयोग के लिए इतनी श्रिधक शक्ति उसमें एकत्र कर सकता है।

यदि श्रगु-शक्ति का उपयोग जीवनोपयोगी कार्यों के लिए किया जाय तो यह थोड़े-से-थोड़े समय में लहलहाती कसलें पैदा कर सकती है, तेज-से-तेज रफ्तार पर जहाज और वायुयान चला सकती है, पहाड़ तोड़ सकती है और निद्यों के रास्ते बदल सकती है। वास्तव में, श्रगु के इस्तेमाल से हमारे काम के घण्टे कम-से-कम हो सकते हैं जिससे हम सबको पढ़ते लिखने, सोचने-सममने, श्रनुभव करने और ज्यादा श्रच्छी तरह रहने के लिए काफी फुरसत



## <sub>पाँचवाँ श्रध्याय</sub> जाला, ताना श्रीर बाना

किसी विद्वान ने एक वार कहा था कि 'मनुष्य का उत्कर्ष नीचता से उच्चता की ओर उतना नहीं हुआ जितना उलमनों से स्पष्टता की ओर'।

इसिलए जब हम देखते हैं कि इन्सान जो भी काम करना चाहता है अपने-आपको खुश करने के लिए ही करता है तो हमें आश्चर्य नहीं होता। स्वयं अपने वारे में इन्सान को वड़ी रुचि होती है। या यूँ कह लीजिए कि वह अपने-आप से प्यार करता है। अतः हम मिल सके।

क्योंकि ये सारी शक्तियाँ अतीतकालीन मानव द्वारा जलाई गई उस पहली चिनगारी से ही उत्पन्त हुई हैं, वहुत से विद्वानों के विचार से आग हैं जीवन का मुख्यतम सिद्धान्त एवं प्रधान जीवनदायिनी शक्ति है। महान आयुरिश लेखक जार्ज वर्नर्ड शा ने

प्रत्येक वस्तु का विश्लेषसा जीवन-शक्ति के शब्दों में किया है। फ्रांसीसी मनीपी वर्गसन का भी यही विचार था। इसं विचार में वहुत-कुछ तत्त्व है। किन्तु मेरे विचार से हमें समस्त विश्व को दृष्टि में रखकर यह देखना चाहिए कि किस प्रकार मानव-जीवन की विभिन्न कार्य-



वाहियाँ श्रीर शक्तियाँ इन्सान को इस तरह का इन्सान बनाती हैं ई जिस तरह का वह आज है। इस तरह हम यह भी देख सकेंगे कि हमें और अधिक - बुद्धिमान् एवं शक्तिशाली वनने के लिए क्या करना चाहिए, और हम प्रकृति की अन्य शक्तियों को जिन पर हम अभी तक विजय नहीं पासके हैं कैसे अपने अधीन कर सकते हैं।

यह भी सम्भव है कि जो लम्बी घास वे पहनने के काम में लाते थे, उसके अतिरिक्त उन्होंने पेड़ों के तनों की छाल को हाथ से मल-मलकर रिस्सियाँ-सी बनानी शुरू की । यह अपने किस्म का पहला घागा रहा होगा। शायद वे इसका इस्तेमाल मछलियाँ मारने के लिए करते रहे हों। उन्होंने घास बुनकर रिस्सियाँ भी बनाई।

वाद में, औरतें घास बुनकर टोकरियाँ बनाने लगीं, जैसा कि हमारे देश में अब भी लाखों लोग करते हैं।

फिर उन आदिकालीन लोगों ने घास और पेड़ों की छाल बुन-बुनकर मोटा कपड़ा बुनना शुरू किया। मैडागास्कर के आदिवासी



अव भी घास के कपड़े वनाते हैं। साल्म होता है कि इन्सान ने इस वात का पता लगाया कि कुछ खास पेड़ों के डंठल से तैयार देखते हैं कि सभी आदिम लोगों ने चीजें वनाने में बड़ी रुचि दिखाई, चाहे वह खाने के लिए भोजन हों या अपने-आपको गरम करने के लिए आग या पहनने के लिए कपड़े। और यह इतनी विलक्षण बात है कि इन्सान हमेशा ही इन चीजों को सुन्दर-से-सुन्दर बनाने के लिए कितनी मेहनत करता है। गन्दी चीजें तो वह तभी बनाता है जब वह थका हुआ हो या उसके दिमारा पर अन्धेरा छाया हो।

सम्भवतः हमारे आरम्भिक पूर्वजां को वर्षा और शीत ऋतु वड़ी दु सहा और कष्टदायक माल्म हुई। वे सिर्फ दो ही काम कर सकते थे—या तो जुमीन के अन्दर किसी खोह में जाकर शरण ले सकते ये या पहाड़ों पर किसी कन्द्रा में। या वे अपना शरीर पत्तों या जानवरों की खाल से ढक सकते थे। वहुत समय तक उनके शरीर पर काफी वाल रहे जो उन्हें गरम रखते थे, लेकिन जलवायु-जनित कठिनाइयों से ये वाल कम होते गए और इन्सान को आत्म-रज्ञा के लिए किसी तरह के घर की जरूरत हुई। वह जहाँ भी नाता था गुफाओं को अपने साथ नहीं ले ना सकता था, इसलिए उसे दूसरी तरह के घर में रहना पड़ा। इसी तरह कपड़ों का जन्म हुआ, चाहे वे पेड़ों के पत्ते हों, जानवरों की खालें हों या चुने हुए कपड़े। हमने कभी कपड़ों की कल्पना घरों के रूप में नहीं की। है न ? लेकिन वास्तव में वे यही तो हैं। जो लोग कहते हैं कि कपड़े सिर्फ नग्न शरीर को ढकने के लिए हैं, वेवकूफी की बातें करते हैं, क्योंकि गरम जलवायु में नग्न शरीर को ढकना लाभप्रद नहीं। श्रीर यदि इन्सान ठएडी जलवायु में श्रपने शरीर को न ढकता तो वह अवश्य ही मर जाता।

पुराने जमाने में सबसे पहले लोगों ने अवश्यमेव पेड़ों की वही लचीली छाल पहननी शुरू की जिससे वे अपनी मोपड़ियाँ वनाते थे।

करघा लकड़ी के दो तख्तों का बना होता था। इनके बीच में एक पाया लगाकर इन्हें जोड़ दिया जाता था। कुछ धागे इस पाये पर बाँध दिये जाते थे, जिन्हें ताना कहते हैं, श्रीर दूसरे सिरे पर वँधे वजन की वजह से ये अपनी जगह पर बने रहते थे।



पहले जुलाहा ऊन की गाँठ अपने हाथ में पकड़ताथा, चरखे में वँघे एक या दो धारो एक वार उठाकर अपने हाथ से वह वुनने वाले धागों को जिन्हें वाना कहते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाता था। वाद में इन धागों को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए हड़ी या लकड़ी के समतल दुकड़े का प्रयोग होने लगा। इस तरह के बहुत से पुराने जमाने के करघे मिले हैं जिनमें से कुछ में सूत भी वँधा था। लेकिन

हमारे देश में, श्रौर उसी तरह दुनिया के बहुत से दूसरे देशों में भी किसान एवं आदिवासी आज भी कातने और वुनने के यही तरीके वरतते हैं।

यह भी सम्भव है कि वच्चों और स्त्रियों ने पहले-पहल बुने हुए कपड़े पहने जब कि आदमी जानवरों की खाल के कपड़े ही पहनता था।

लैटिन भापा में सन को 'लाइनम' कहते हैं। 'लाइनम' से ही अंग्रेजी का 'लिनन' शब्द वना है, जो सन से वने कपड़े को कहते. थे।

[ २ ] पटसन के कपड़े बनाने के लिए रंगीन धागों का इस्तेमाल काफी पहले ही होने लगा था। सबसे पहले जिन तीन रंगों का

होने वाले रेशों से ज्यादा मजबूत सूत तैयार होता है। इनमें से एक पौधा सन कहलाता है। अतः जब वह फसल बोने लगा तो उसने अनाज के साथ-ही-साथ सन भी बोना शुरू किया।

हाथ से मलकर सूत बनाने के बढ़ले कातकर सूत बनाया जाने लगा। इसके लिए पहले सन तैयार करनी पड़ती थी। इसका ढंग कुछ इस तरह का था—पूरी तरह बढ़ जाने पर सन का पौधा जड़ से उलाड़ लिया जाता था, उसके वण्डल बनाये जाते थे और तव तक के लिए पानी में रख दिये जाते थे जब तक वे पिलपिले और मुलायम न हो जाया। रेशे पौधों के रसदार तनों से अलग हो जाते थे। तब इनके वण्डलों को हाथ से पीट-पीटकर गुच्छी से अलग किया जाता था। फिर उन्हें छाँटकर सीधा कर लिया जाता था। इस तरह ये सूत बनाने के लिए तैयार हो जाते थे। सन तैयार करने के लिए अब भी यही तरीका बरता जा रहा है। रेशे निकालने के लिए हम भले ही मशीनों का इस्तेमाल कर लें, लेंकिन इन पौधों को पानी में उसी तरह सड़ाया जाता है।

पुराने जमाने में कताई श्रासान-सी चीज थी। सन के रेशे लम्बी-सी लाठी के सिरे पर लपेट लिए जाते थे। इसे पैवनी कहते थे। कातने वाला इसे अपनी बाई बाँह के नीचे इस तरह रखता था कि उसका सिरा आगे को निकला रहे। कुछ रेशे निकालकर उन्हें सूत के रूप में बँटकर लकड़ी की एक टेकुई पर लपेट दिया जाता था जो दाहिने हाथ में पकड़ी रहती थी। इसके घूमने से पैवनी से और रेशे निकलते थे और लम्बे सूत के रूप में कतते जाते थे।

यह सूत पैवनी पर चढ़ जाता था और उसी पर या उसके खत्म हो जाने पर दूसरी पैवनी पर सारा सूत चढ़ा लिया जाता था।

ं सूत तैयार हो जाने के बाद करघा आया। सबसे पुराना

कढ़ाई का काम होता था। बुनाई श्रोर रफ़्गीरी की एक मिश्रित शैली भी निकली। सभी चीनी सिल्क बुनने वाले दुनिया में बहुत प्रसिद्ध थे श्रोर वे श्रपना माल भारत लाते थे।

दो ईरानी साधु चीन से रेशम के कीड़े के अपडे एक खोखले वाँस में छिपाकर कुस्तुन्तुनिया ले गए। इन अपडों से कीड़े निकले और उन्होंने रेशम के रेशे दिये। इस प्रकार यूरोप कृच्चे रेशम से परिचित हो गया।

यूरोप के राजाओं ने रेशमी कपड़ा बनाने वाले जुलाहों का बड़ा सम्मान किया और उन्हें अपने दरवारों में रखा। जुलाहे अपने कपड़ों में सभी तरह की तस्वीरें बनाने लगे जिनमें राजा को

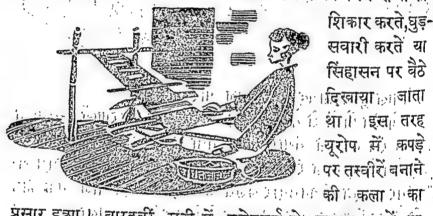

प्रसार हुआ। श्वारहवीं सदी में पत्रेर्ड्स के जुलाह कपड़ों पर काढ़ी हुई। इन तस्वीरों के लिए, जिन्हें टिपस्टरी कहते हैं, बड़े मराहूर हो गए। असे अस्ति के किया काल कि असे किया

हमारे अपने देश में, शुरू-शुरू के चित्रों में महीन रेशम की साड़ियों के चित्र मिलते हैं। बहुत पहले ही यहाँ सब तरह के कपने वनने शुरू हो गए थे जिनमें खूबसूरत डिजाइन की साड़ियाँ मी थीं हमारी मलमल की शोहरत दूर-दूर तक फैली हुई।थी और प्राची भारत के प्रत्येक प्रामीण प्रजातन्त्र में जुलाहे। समाज का महत्त्वपूर अंग थे।



इस्तेमाल हुआ शायद नीले, लाल और पीले थे। ये रंग पौधों से तैयार किये जाते थे। उदाहरणार्थ, यूरोप में नीला रंग नील से तैयार किया जाता था, पूर्व के देशों में नील के पौधे से। लाल रंग 'लेडीज-वेडस्ट्रा'-जैसे पौधों श्रीर भूमध्य-सागर के चेत्र में काँटेदार वल्त के पेड़ पर रहने वाले एक कीड़े से तैयार किया जाता था। टायर के निकट मिलने वाली एक 'शेल' मछ्ली से चमकीला वैंगनी रंग तैयार किया गया। पीला रंग पेड़ों की छालों त्रीर क्रोकस के फूलों से तैयार किया गया। इन रंगों को मिलाने से दूसरे रंग तैयार हुए।

रंगीन धार्गों के आविष्कार के बाद कपड़े पर डिजाइन बनाने सम्भव हो गए। शुरू-शुरू में ये डिजाइन अवश्य ही सीधे-सादे धब्बों श्रीर घारियों के रूप में ही थे। मिस्न, बेबीलोन श्रीर भारत की सभ्यतात्रों के जमाने में जुलाहे बहुत बढ़िया पटसन का कपड़ा वनाने लग गए थे जिन पर सुनहते और दूसरे रंगों का माल्म होगा कि उसमें कड़े बीज हैं। रुई बाहर भेजने के पहले ये सारे बीज निकाल लिए जाते हैं। कभी यह काम हाथ ही से होता था। लेकिन यह बड़ी मेहनत का काम था। कपास से विनौले निकालकर रुई अलग करना इतना कष्टदायक काम है कि यह ग़रीब से ग़रीब लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है। करोड़ों हन्शी इसी की रोजा खाते हैं।

तव किसी अकलमन्द ने इस कार्य के लिए एक मशीन निकाली। इसे 'जिन' कहते हैं। इसमें उंगलियों की तरह के लोहे के काँटे होते हैं और यह बड़ी जल्दी रुई से विनौले छाँटकर अलग कर देती है।



ये विनौले वरवाद नहीं किये जाते। इनसे तेल निकाला जाता है। तेल निकालने के वाद जो खली वच जाती है उसे मवेशियों को खिलाते हैं।

रुई को वड़ी-वड़ी गाँठों में वाँधकर कारखानों को भेजा जाता है। यहाँ इस रुई की सफाई होती है और इसका सूत निकालकर अधिकांश स्थानों पर चरखे ने वहुत हते ही पैवनी और तकली का स्थान तिल्या।

तिव कपास की, कपास के पौधे के क्रिकीदार फल की खेती मिस्न, भारत और चीन में होने लगी। कई सदियों हिले ही इसका इस्तेमाल सन के साथ-मिसाथ किया जा चुका था। लेकिन



त्रिह्वीं सदी तक सूती कपड़ा मुख्यतः रुई और सन, या पाश्चात्य रेशों में मुख्यतः सन और ऊन के मेल से ही वनाया जाता था।

प्रारम्भ में मशीन पर आधारित इंग्लैंग्ड में मैंचेस्टर श्रीर लंकाशायर में जो सूती वस्त्र-उद्योग शुरू हुआ उसके लिए रुई भारत श्रीर अन्य पूर्वी देशों से ही जाती थी। इन मिलों में जो कपड़ा तैयार किया जाता था वह भी हंमारे करघों से तैयार होने वाले कपड़े की ही नकल था। पहले-पहल भारत से जाने वाले सूती एवं दरेस के वस्त्रों के कारण वरतानिया के ऊन-उद्योग पर बुरा असर पड़ा। अतः श्रंप्रेजों ने हमारे रुई के निर्यात पर भारी कर लगा दिया, ताकि उनके ऊनी वस्त्रोद्योग को भी मौका मिल सके। बाद में श्रंप्रेज भारत से ही कच्ची रुई का आयात करने लगे श्रीर मिलों से सूती कपड़े वनाकर हमें भेजने लगे। इस तरह हमारी दस्तकारी वरवाद हो गई और लाखों जुलाहे भूखों मर गए।

है, लेकिन उसकी रुई से कपड़ा बनाने वालों को दु:ख और कष्ट है। मिला।

ें यदि आप मुद्दी-भर फु जीदार कपास हाथ में लें तो आ

थी। चार से आठ साल तक की उम्र के बच्चे काते हुए सृत के गोले बनाने के लिए एक आना रोज की मजदूरी पर रखे जाते थे। आठ से बारह साल तक के बच्चों को दो-तीन आने रोज मिलते थे। तेरह वर्ष की उम्र में उन्हें कपड़ा बुनने के लिए छः आने रोज दिये जाते थे। अब हमारी कपड़ा-मिलों में स्थिति उससे अच्छी है, क्योंकि बच्चों को वहाँ नियुक्त नहीं किया जाता। फिर भी कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को वेतन बहुत कम मिलता है जबिक चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त हमारी कई मिलों में आज भी वही स्थिति जारी है जो सौ साल पहले इंग्लैंग्ड की मिलों में थी। मिलें अंधेरी और अस्वास्थ्यकर हैं। उनमें खिड़िकयाँ तक नहीं खोली जातीं और रुई की फुज्जी बड़ी कष्टदायक होती है। आदमी-औरतें थोड़े से स्थान में दुंसे रहते हैं और उनसे घएटों काम लिया जाता है। नवीनतम मशीनों का उपयोग हमारी मिलों में नहीं किया जाता। दूसरे देशों से मशीनें मुश्किल से मिलती हैं, क्योंकि उन देशों में इस्पात का उपयोग शस्त्रास्त्र बनाने के लिए ही पूरा नहीं पड़ता। विश्व में शान्ति की किसी योजना की कमी के कारण मिल-मज़दूरों की दुदशी होती है।

[ 4. ]

अतः हम देखते हैं कि हमें कपड़ा बनाने वालों की दशा सुधारने के लिए कितना कुछ करना है।

लेकिन, शायद हमें कपड़े पहनने में भी ज्यादा अक्लमन्द यनना चाहिए। सबसे पहले हमें ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिएँ जो उस जलवायु के उपयुक्त हों जिसमें हम रहते हैं। हमारे पूर्वज हमसे कहीं कम कपड़े पहनते थे, क्योंकि वे शरीर के लिए धूप और रोशनी को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सममते थे। दुर्भाग्यवश पिछले दो सौ वर्षों से बिटिश सरकार ने अपने कर्मचारियों को कोट, पतल्त



उसके गोले वनाए जाते हैं। इसे कताई कहते हैं। सूत को बुनाई के कमरे में ले जाते हैं जहाँ और वड़ी-वड़ी विशालकाय मशीनें लगी रहती हैं। जिस सिद्धान्त पर ये मशीनें काम करती हैं वह यह है—सूत को साथ-साथ अगल-वगल लगा दिया जाता है और सूत की अंटी आगे पीछे अन्दर-वाहर एक मिनट में दो सौ बार आती-जाती रहती है। अगर इस कपड़े में कोई डिज़ाइन बनाना हो तो उसके लिए अलग से सूत लगे रहते हैं। लेकिन कभी-कभी कपड़े को दूसरी मशीन में लगा दिया जाता है जो इस पर चित्र और डिज़ाइन छाप देती है जो लगभग उसी तरह छपता है जिस तरह अख़वार छपते हैं।

् सीधी-सी दीखने वाली यह पद्धति कभी इंग्लैण्ड श्रीर यूरोप की कपड़े की मिलों में काम करने वालों की जान ही निकाल टालती uid fier (spanis), the most spanish time (is a few in).

## नृत्यं, संगीत च्यीर नाटक

श्रंग्रेजी के एक महान् लेखक श्री एच० जी० वेल्स ने एक वार एक पुस्तक लिखी थी- 'टाइम मशीन' । श्रीर इस पुस्तक द्वारा हम इस विचार के अभ्यस्त हो गए हैं कि हम समय की यात्रा कराने वाली इस मशीन में बैठकर उसी तरह सैर कर सकते हैं जैसे किसी मोटर कार में। हम इसे चालू करते हैं और यह हमें हजारों वर्ष पहले के प्रागैतिहासिक काल का दिग्दर्शन कराने लगती है। पहले के अध्यायों में हम यही करते आए हैं।

अब यदि हम वही काम फिर करें, तो शायद हम किसी जंगल के बीच में जा पहुँचेगे। और हमें अपने पुराने बन्दरों से मिलते-जुलते वालों से भरे शरीर वाले पूर्वज आग के चारों और खुछ श्रजीव-से भारी, वेढ्गे ढंग से उछलते-कूदते नजर आएँगे। उस उछल कूद में शायद छुछ सामंजस्य भी दिखाई पड़े। उछलते-कूदते समय पैरों की आवाज के साथ-ही साथ वे ची खते-चिल्लाते और तरह-तरह की आवाजें निकालते होंगे। अव तक उन्होंने शब्दों में वातचीत करना या गाना नहीं सीखा है।

श्राप पूछेंगे--श्राखिर वे जंगल में श्राग के चारों श्रोर उछल कूदकर क्या कर रहे हैं ? इसका उत्तर है—वे जादू कर रहे हैं। श्रास-पास की हरेक चीज पर वे जादू डाल रहे हैं। वे समभते हैं कि यदि वे उस तरह उछलें-कृदें और जानवरों की तरह आवाज करें तो वायु श्रीर जल उनसे भयभीत हो जायँगे। हो सकता है कि वे भी कुछ उसी प्रकार की श्रांतरिक भावना से प्रेरित हों जिससे

श्रीर टाई पहनने की श्राज्ञा दी। पाश्चात्य विचार कुछ दूसरे ढंग के हैं क्योंकि ईसाई नग्न शरीर को बुरी नजर से देखते थे श्रीर उसे ढककर रखना चाहते थे। जब उन्होंने भारतीयों को सिर्फ कुरता श्रीर धोती पहनते देखा तो उन्होंने सोचा कि हम श्रसभ्य हैं। वास्तव में हमारे देश की गरम जलवायु में सूट-बूट पहनना

OF THE STANDS

वेवकूफी की-सी बात मालूम होती है।
हमारे सम्पूर्ण इतिहास में लोग पटसन,
मलमल या रेशम के ढीले-ढाले लटकते हुए
कपड़े पहनते रहे हैं। आदिमयों की पोशाक
कुछ ऐसी 'स्कर्ट' (लहंगे) की तरह की
रही है जिसमें हवा भरी हो। औरतें
पाजामे या सलवार पहनती थीं। स्कॉटलेएड में आदमी 'स्कर्ट' पहनते हैं जिसे
'किल्ट' कहते हैं। जैसा कि विद्वान अंग्रेज़
कलाकार गिल ने कहा था, 'स्कर्ट' न तो
विशेषतः औरतों का ही पहनावा है और
न पाजामा आदिमयों का। वास्तव में
यदि हम केवल इन वातों के बारे में
सोचने लगें तो नग्न या अर्धनग्न आदमी
हमें कपड़े पहने हुए की ही तरह लगेंगा।

पूर्वज मुख्यतः शिकारी थे। इन्हें भोजन के लिए या तो जंगली जानवरों को मारना पड़ता था नहीं ता वे खुद उनकी जान ले लेते। एक जमाना वह था जब वे अपने हाथों और दाँतों से ही जानवरों का शिकार करते थे। उसके बाद, आपको याद होगा, उन्होंने कुल्हाड़ियाँ तथा दूसरे हथियार वना लिये। लेकिन उसी समय मालूम होता है उन्होंने एक नये हथियार का आविष्कार किया—एक प्रकार के गुप्त हथियार का। वे जिन जानवरों का शिकार करते थे उन्हों की खाल और पर पहनने लगे। किसी तरह इन्हें पहनकर वे अपने-आपको अधिक शक्तिशाली महसूस करते थे, क्योंकि वे सससते थे कि यदि हम किसी चीज की नक़ल करें तो हमको उस पर विजय पाने की शक्ति मिल जाती है।

त्रातः शिकार के लिए निकलने से पहले वे शिकार की नकल का श्रभ्यास कर लेते थे। उनमें से कुछ लोग शिकारी का पार्ट करते थे और कुछ लोग शिकार होने वालों का। इस नकल में हमेशा शिकारी ही जीतते थे।

असली जानवरों पर इस तरह के जादू-टोने का कतई असर नहीं पड़ सकता था, लेकिन हमारे भोंडे पूर्वज अवश्य ही उससे प्रभावित हुए। उन्हें विश्वास होने लगा कि इस तरह वे असली शिकार के समय जानवरों को मारने में अवश्य ही सफल होंगे। विश्वास करने का अर्थ आधी लड़ाई जीत लेना है।

कुछ समय के वाद स्वाँग का यह अभ्यास अभिनय में परि-वर्तित हो गया, और शिकार के भाव मंगिमा, तथा शिकारी की अन्य कियाओं तथा आवाज़ों का विकास निश्चित ढाँचा वन गया। ये ढाँचे शिकार का विलकुल सही-सही अभिनय तो न थे, लेकिन उससे इतने मिलते-जुलते अवश्य थे कि शिकार की ही तरह मालूम हों।

जादू टोना करने की यह विचारधारा वाद के युगों में जीवित



प्रेरित होकर हम अधेरे में अपने भय पर विजय पाने के लिए सीटी... जैसा कि आपको अब तक मोलूंस हो चुका, हमारे ये प्रारम्भिक वजाने लगते हैं।



ने नियत स्थान के भीतर ही नृत्य करते हुए अपने-आपको भूमिति की रेखाओं में सजाकर सुन्दर ढाँचे बना लिये। उसके साथ-ही-साथ चीख और चिल्लाहट शीच्च ही गीत की लिंड्यों में परिणत हो गई—और संगीत का आरम्भ हुआ। हम अपने ही भरत नाट्यम और कथाकली-जैसे पुराने नृत्यों में देख सकते हैं कि गीत एवं नृत्य कितनी खूबी से साथ-ही-साथ गुंथे हुए चलते हैं और नृत्य की भाव-भंगिमाएँ कितनी गृढ़ और कलापूर्ण होती



हैं। हमारे नृत्यकारों के हाथ कमल के फूल की ही तरह बड़ी नजाकत से खुलते हैं और उनकी आँखों में प्रेम और ईर्ज्या और घुणा के सभी भाव प्रतिविध्वित हो जाते हैं तव सम्भव है कि नृत्य और संगीत का विकास साथ-ही-साथ हुआ होगा।

हो सकता है कि वहुत समय तक अन्न उपजाने वालों, बोने

रही। श्रीर माल्म होता है कि जब भी लोग कुछ करने जा रहे हों तो उससे पहले कुछ इस तरह की चीज़ कर लेना श्रभ्यास-सा यन गया। उदाहरणार्थ, जब खेतों में बीज बोते थे तो इस तरह की तालमय कियाएँ एवं मन्त्रोच्चार करके फसल उगाने के लिए वर्षा श्रीर धूप की प्रार्थना करते थे। उनका विश्वास था कि प्रत्येक चीज़ उसी तरह जीवित है जैसे कि वे जीते श्रीर साँस लेते हैं; श्रीर प्रत्येक वस्तु में उन्हें एक प्रकार की श्रात्मा का बोध होता था। हमारे पुराने शास्त्र वेदों में वर्षा देने के लिए इन्द्रदेव, धूप देने के लिए सूर्य भगवान तथा आँधी लाने वाले देवता कद्र की चर्चा है। वास्तव में, प्रत्येक नदी और पेड़, पहाड़ व जीव-जन्तु की श्रलग श्रलग श्रात्मा है। उसी तरह हम परियों, देवों, राचसों श्रीर भूतों की चर्चा करते हैं।

यह जादू-टोना श्रीर मन्त्र-तन्त्र, नृत्य, गीत, नाटक, काव्य, वित्रकारी श्रीर शिल्प सभी कलाश्रों का श्रीगर्णेश थे।

श्रीर नृत्यकला अन्य सभी कलात्रों की जननी है।

[ 7 ]

श्रादिकालीन जादू टोने और मन्त्रोच्चार से लेकर श्राधुनिक 'वैले' तक, जैसा कि वह पाश्चात्य देशों में श्राजकल नाचा जाता है, नृत्य-कला के विकास का निश्चित विवरण देना सम्भव नहीं है। लेकिन हमें श्रादिवासियों के नृत्यों के बारे में जिनकी कई जातियाँ हमारे वीच श्राज भी उसी तरह रहती हैं जैसे कि हमारे पूर्वज रहते थे, हमें काकी माल्म है। श्रतण्व हम कुछ हद तक इस कला के विकास का पर्यवेचण कर सकते हैं।

एक लम्बे अरसे तक माल्म होता है नृत्य-कला केवल शिकार का स्वाँग एवं अच्छी कसल की हार्दिक उत्कंठा का प्रदर्शन-मात्र वनी रही । और उससे भी पहले के जमाने में ही, उन आदि-पुरुषों



ानसाण किया जाता था। कल्पना के इस पुट में हर्ष, विषाद, विजय, जल्लास, आशा और भय सभी भाव आ जाते थे। ये भाव एवं भावनाएँ उस समय और भी महत्त्वपूर्ण मालूम होते हैं जब विशेपतः कई नाचने वाले एक साथ मिलकर होलक की ढम-ढम

पर एक ही प्रकार का भाव प्रकट करते हुए एक ही प्रकार की ध्वित के साथ नृत्य करते हैं। इस प्रकार नृत्य में कल्पना का जो पुट आया वह कभी-कभी जीवन से विलग कोई चीज नहीं विलक उसी का अंग मालूम होता है, जो एक साथ शिकार करते हुए या खेत जोतते हुए लोगों की भाव-भंगिमाओं में प्रदर्शित होता है।

नृत्य का मुख्य अंश हाव-भाव और सुन्दर मुद्राएँ ही हैं; लेकिन नृत्य की विभिन्न शैलियों का विकास प्रत्येक देश में अलग-अलग हुआ। प्रत्येक देश की जलवायु, फ़सल उगाने के लिए वहाँ काम में आने वाले औजार, लोगों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े और गीतों की भाषा, सभी के सामंजस्य से प्रत्येक देश में प्रदर्शन के भिन्न-भिन्न एवं विशिष्ट ढंगों का विकास हुआ। उदाहरणार्थ, कुछ भाव-सुद्राएँ तो साधारण दैनिक कार्यों की स्पष्ट नकल हैं, जैसे कि हमारे पहाड़ी नृत्य में हँसिये से फसल काटने की मुद्रा। दूसरे नृत्यों में ये प्रतीक अधिक अप्रत्यच्च हैं जैसे कि संथाल नृत्य में। इसमें पुरुप एवं स्त्रियाँ एक-दूसरे की ओर आती हैं जैसे कि एक-



वालों, फसल काटने वालों, टोकरियाँ ढोने वालों और लकड़ी काटनेवालों की शारीरिक आवश्यकताओं एवं भावनाओं का अभिनय ही उनके स्वांगरूपी नृत्य का विषय रहा। गोएडों, संथालों और वंजारों के नृत्य भावपूर्ण मुद्राओं में उनकी जीवनचर्या ही प्रतिविभिन्नत करते हैं।

लेकिन प्राचीन कविता की ही भाँति, ये स्वाँग केवल जिन्दगी की नकल ही नथे, इनमें कल्पना का पुट देकर जीवन का पुन- नाचने वाले जोर-जोर से धरती पर पैर मारकर उससे अपनी इच्छा पूरी करा लेते हैं।

जैसे पुरानी जातियाँ वहें गाँवों और नगरों में वसने लगीं उसके साथ ही नृत्य की शैलियों में भी परिवर्तन हुआ। पुराने हंग के नृत्य अब भी अचलित थे, लेकिन उन्हें नया अर्थ दिया गया और वे पहले से दुरूह हो गए। प्राचीन भारत में शिव भगवान की प्रतिष्ठापना नृत्य-सम्राट नटराज के रूप में करने का गूढ़ अर्थ था। हमारे ऋपियों का विचार था कि मनुष्य इस दुनिया में बार-वार जन्म लेता है और यह जीवन-क्रम महादेव के ताण्डव द्वारा ही संचालित होता है, मानो सारी दुनिया नृत्य करते हुए भगवान का ही रूप हो।

यदि त्राप नृत्य-मुद्रा में नटराज शिव के चित्र पर नज़र डालें तो त्रापकी समभ में उस स्तुति का अर्थ त्रा जायगा जिसमें उनके विभिन्न चिह्नों का वर्णन है:

"हे भगवान शिव, तुम्हारे एक हाथ में पितत्र डमरू है। इस हाथ द्वारा ही तुमने सम्पूर्ण सृष्टि का सृजन किया है। तुम्हारा ऊपर उठा हुआ हाथ जड़ और चेतन दोनों की रचा करता है। तुम्हारे एक हाथ में अन्ति है जिससे तुम संसार के रूप को बदलते रहते हो, तुम्हारा पित्रत्र पर जमीन पर जमा है और जीवन-मृत्यु के संघर्ष में रत मनुष्य की आत्मा को सहारा देता है। तुम्हारा उठा हुआ दूसरा पर उन लोगों को मोच और स्थायी शान्ति प्रदान करता है जो तुम्हारे पास पहुँच पाते हैं। तुम्हारी नृत्य-मुद्रा तुम्हारे इन महान पाँच कार्यों की ओर संकेत करती है।"

[ १ ] गाँवों के आविर्भाव के साथ ही मन्दिरों-देवालयों में भगवान को रिभाने के लिए नृत्य-अभिनय प्रारम्भ हुआ। इनके साथ ही



दूसरे को बाहों में भर लेना चाहते हों। लेकिन सभी लोक-नृत्यों में हम अब भी उस जादू-टोने का रूप देख सकते हैं जैसे कि हुआ। वहाँ प्राचीन काल से चले आते हुए दिधालय प्रणाली के नृत्य में इतने परिवर्तन हुए कि उन शास्त्रों को जीवित रखने के लिए नतक अथवा अभिनेता को अपनी सन्तान को मृत्यु के पूर्व उन कलाओं में पारंगत कर देना पड़ता था। चीन में भी नाटक और नृत्य का निकट सम्बन्ध बना रहा। संगीत भी उसका एक आवश्यक अंग था। इसे आजकल 'आ परा' कहते हैं।

पूर्वी चेत्रों के लोगों की धामिक भावनात्रों में बहुत काल तक परिवर्तन नहीं हुआ, और यदि हुआ भी तो बहुत थोड़ा। फल-स्वरूप, इन चेत्रों में नृत्य-कला की जो धारा शुरू हुई वह आज भी जारी है। यूरोपीय संस्कृति के प्रभाव के कारण पिछले दो सौ वर्षों में इस नृत्य-परस्परा में थोड़ा-बहुत अन्तर हुआ है।



पश्चिमी देशों में जादू-टोने व नृत्यकता का विकास
भिन्न परिस्थितियों में हुआ, जिसने उन्नति करके दुक्ह नाटक का रूप धारण कर जिया।

वहाँ गाँवों का
महत्त्व बहुत दिनों
तक न रहा। शहरों
का प्रादुर्भाव जल्दी
हुँखा, जहाँ नवीन
पद्धति की समाज-

मन्त्रोच्चारण तथा कथाओं का पाठ करने की प्रथा भी शुरू हुई।
त्रीर इसी से बाद में नाटक का जन्म हुआ। रामायण तथा महा-भारत की महान कथाएँ पुजारियों द्वारा मन्दिरों में सुनाई जाती थीं। नर्तक और अभिनेता इन कथाओं का सिक्रय रूप अपने नृत्य तथा अभिनय द्वारा प्रस्तुत करते थे। बंगाल का कीर्तन बहुत-कुछ अंशों में इसी पद्धति का प्रतीक है।

परन्तु ईसा मसीह के दो-तीन सौ वर्ष वाद तक नृत्य तथा नाट्य-कला का काफी विकास हुआ और भारत में गुप्तकाल में बहुत-कुछ अंशों में उन्हें पूर्णता भी प्राप्त हुई। ईसा मसीह के बाद पाँचवीं शताब्दी के पूर्व भरत नाट्य-शास्त्र लिखा गया जिसमें नृत्य और अभिनय की अवस्थाओं तथा उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की भावनाओं के प्रदर्शन का व्यापक विश्लेषण किया गया है। इस प्रनथ से ज्ञात होता है कि आज से एक हजार वर्ष पूर्व भी भारत में इन कलाओं का पर्याप्त विकास हो चुका था।

परन्तु विदेशी श्राक्रमणों से यह विकास श्रवरुद्ध हो गया। विशेष रूप से इसका श्रसर उत्तर-भारत में पड़ा परन्तु दक्षिण में इन शास्त्रों का विकास होता रहा। उदाहरणार्थ, तंजीर में भरत-नाट्यम् जारी रहा। शास्त्रीय नृत्य कला कितनी सुन्दर हो सकती है उसका श्रमुभव उस नृत्य को देखकर किया जा सकता है। मला-वार का कथाकली नृत्य भी, जो श्राजकल प्रचलित है, उतना ही कलापूर्ण है श्रीर हर प्रकार की मुद्राश्रों तथा भावनाश्रों को प्रदर्शित करता है।

जब भारत से हिन्दू जावा और वाली गये तो वे वहाँ भी इस कला को ले गए। वहाँ जाकर भारतीय नृत्य-कला में उन द्वीपों के लोगों के रहन-सहन के अनुसार उन्होंने परिवर्तन भी किये।

[ 4 ]

चीन में भी नृत्य, नाटक तथा संगीत का इसी प्रकार विकास

अन्तद्व नद्व प्रकट किया जाता था। बाद में विज्ञान और अन्वेषण का समय आया जिसे पुन-रुत्थान काल भी कहते हैं। उस समय थियेटर में एक और 'भाग्य' के विषय का नाटकों में समावेश होने लगा। इस काल में नाटकों के विषय बदल गए और मनुष्य के अन्दर छिपी हुई उन बुराइयों को नाटकों में दिखलाया गया जो व्यक्ति-व्यक्ति की होड़ के समय सामने आती हैं। विश्व के महान नाटककार शेक्सपियर ने अपने नाटकों के पात्रों में इन्हीं बुराइयों का चित्रण किया है।

मशीन-युग में 'भाग्य' एक वार फिर 'परिवृतित' हो गया। साथ ही व्यापार-वाणिज्य चेत्र की बुराइयों को समाज के सम्मुख प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। फलस्वरूप, साहित्य पर उनका प्रभाव पड़ा। क्रय-विक्रय में किस प्रकार वेईमानी की जाती है, पूँजी का किस प्रकार दुरुपयोग होता है आदि पर नाटक, उपन्यास तथा कविताएँ लिखी गईं। इस प्रकार १६वीं से १७वीं सदी के द्रम्यान अनेक महत्त्वपूर्ण सामाजिक नाटक लिखे गए।

नृत्य, संगीत तथा नाटकों पर १४वीं से १५वीं शताब्दी तक केवल राजाओं, उनके दरवारियों तथा पूँजीपतियों का आधिपत्य था। उन्हें प्रस्तुत करने वाले या तो अच्छे घरानों के लोग होते थे या पेशेवर नर्तक व अभिनेता। थियेटरों में नृत्य, संगीत तथा वार्ता का प्रायः बरावर स्थान रहा करता था। लेकिन गिरजावरों में संगीत का विकास बराबर जारी रहा और आज यह संगीत यूरोपवासियों की विश्व-संस्कृति को बहुत बड़ी देन है।

१७वीं त्र्योर १८वीं शताब्दियों में 'वैलें? को काफी पूर्णता प्राप्त हुई। इसका सबसे अधिक श्रेय नोवेरे नामक व्यक्ति को है। उसका खयाल था कि यह कला केवल इसीलिए शैशवावस्था में रही क्योंकि इसका प्रभाव सीमित रहा है। आतिशवाजी के प्रभाव की भाँति दर्शकों का मनोरंजन करना मात्र इसका ध्येय था। श्रेष्ठतम नाटकों

असर नृत्य, नाटकों आदि पर भी पड़ा और 'हीरो' (नायक) की कल्पना की गई। इस 'हीरो' के बारे में यह कहा गया कि वह संसार को नया ज्ञान, नई बातें, बताएगा। इस विचार का स्पष्ट अर्थ हुआ कि वह ईश्वर की शक्ति को न मानता था और वह 'हीरो' प्रोमेथियस था जो नई खोजें और नई पद्धतियाँ निकालता था। फलस्वरूप, उसे देवतागण कैंद कर देते हैं और प्रोमेथियस उनसे छुटकारा पाने के लिए संघर्ष करता है।

यूनानियों की अपने देवताओं के बारे में अन्य अनेक कथाएँ भी हैं। ये देवता प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के, अज्ञात भाग्य के जो इन्सान की जिन्दगी बनाता या विगाइता है, प्रतीक समभे जाते थे। यूनान के प्रायः सभी नाटकों में पात्रों के कार्य प्रकृति की शक्ति से प्रभावित रहते हैं तथा उनका परिणाम भाग्य पर निसर समभा जाता है।

सभी यूनानी नाटकों में इस खड़ात भाग्य (प्रकृति की शक्ति) का इन्सान के कृत्यों पर सदा प्रभाव पड़ता रहता है। मालूम होता है नाटक के पात्र वही कर रहे हैं जो उनके भाग्य में लिखा है। जब परदा उठता है तो मंच का दृश्य देखकर हमारा दिल प्यार खीर द्या से भर जाता है मानो स्त्री-पुरुषों को कष्ट भोगते हुए देखकर हमारा दिल पसीज गया हो। ऐसा लगता है कि यूनानियों ने सभी चीजों पर विजय पा ली थी, लेकिन कुछ खड़ात, अदृश्य शक्तियों से वे सदा भयभीत रहे।

यूनानियों की ये महान परम्पराएँ पश्चिमी यूरोप में भी फैलीं। वाद के युगों में तो केवल प्रमुख विचारों में ही परिवर्तन हुआ। यहाँ ईसा मसीह को दुलियों का सहायक तथा शैतान को नुरे कार्यों के लिए उत्तेजित करने वाला माना गया। यहाँ के गिरजा-घरों में होने वाले नाटकों में जिन्हें 'नैतिकता-नाटक' (Morality Plays) कहते हैं, इसी आधार पर अच्छे और नुरे कार्यों का

3.6%

लिए हमें शायद नई भाव-भंगिमाएँ निकालनी पड़ेंगी। और तब हमारे पास 'वैले' संगीत और थियेटर की एक नई कला होगी।

हमें नोवरे के शब्द याद रखने चाहिएँ, जिसने कहा था:
"मली भाँति प्रस्तुत किया गया 'वैले' विश्व के सभी राष्ट्रों के
आंतरिक भावों, तौर-तरीकों, रस्म-रिवाज, संस्कारों और आदतों
का सजीवचित्र होता है। इसमें छोटी-छोटी वातों को भी पूर्णतः
स्पष्ट करके सामने ला रखने और आँखों के रास्ते आत्मा तक
पहुँचने की शक्ति होनी चाहिए।

यह नाट्य-सम्बन्धी सभी कलात्रों के वारे में सत्य है।



की ही भांति 'वैले' भी प्रेरणा देने और दर्शकों के हृद्यकों प्रभावित करने का महत्त्वपूर्ण साधन है। मर्मस्पर्शिता की इसकी शक्ति में कभी किसी ने सन्देह नहीं किया। तव से, अगले दो सौ वर्षी तक हम एक नई कला को चन्नति करते देखते. हैं, जो अपनी मोहिनी शक्ति के लिए विश्व की श्रेष्ठतम कलाश्रों में गिनी जाती है। इटली, रूस स्त्रीर पश्चिमी यूरोप में कई प्रतिभावान पुरुषों और स्त्रियों ने सुन्दर नृत्य



प्रस्तुत किये। श्रोर यह मोहक कला दिनों-दिन पहले से भी श्रधिक तरक्की कर रही है।

सम्भवतः हमारे अपने देश में हमें पश्चिम के रंग-मंच पर नाटक प्रस्तुत करने की कला को अपनाकर अपनी परम्परा से चली आई भाव-भंगिमा को नया रूप देना होगा। इसके साथ ही अपने नये जीवन और उसकी नई अनुभूतियों को प्रकट करने के



इस प्रकार आदिकालीन चित्र और चित्रकारी आदिकालीन नृत्य, नाटक और संगीत की ही भाँति, भोजन इकट्ठा करने के हित शिकार के लिए आवश्यक साहस एकत्र करने की आन्तरिक भावना से ही प्रेरित होकर उत्पन्न हुए।

वाद में, यह भावना विकसित होकर स्वान्तः सुखाय काम करने श्रीर चीजें बनाने की प्रेरणा में परिवर्तित हो गई।

और उसके भी बाद, काम का वँटवारा शुरू हुआ। कवीलें के शक्तिशाली पुरुष तो शिकार पर जाते थे और कमजोर व्यक्ति या अन्य जो जिस किसी विशेष कार्य में अधिक दुशल होते थे, चीजें बनाते थे।

जो भी हो, गुफाओं की दीवारों पर खरोंचे हुए जो चित्र हमें भिलते हैं, अत्यन्त ही तीखे और महत्त्वपूर्ण हैं। जादू-भरा चित्र हो धूप और वर्षा पर नियन्त्रण कर अच्छी फसल दे सके या शिकार को मदद दे, आश्चर्यजनक होना ही चाहिए था। यह चित्र ही तो गुफावासियों को सभी कार्य सफलतापूर्वक करने की





## सातवाँ ऋध्याय

## मकान, चित्र श्रीर मूर्तियाँ बनाने की कला

यदि हम फिर उस काल-यन्त्र (टाइम-मशीन) में बैठकर अतीत की यात्रा करने को निकलें, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में किया था, तो हम शायद पहाड़ों पर स्थित उन कंदरात्रों में से किसी एक में जा पहुँचेंगे जिनमें आदिकालीन मनुष्य रहते थे। हजारों साल पहले के इन तैयार किये हुए घरों में हमें सभी तरह की चीजें मिलेंगी—पत्थर के औजार, सींग, हिं हुयाँ और अतीत काल के उन गुफावासियों के खाने में से बच रहे भूने हुए जानवरों के पर और वाकी दुकड़े। और इन गुफाओं में से कुछ की दीवारों पर हमें बैलों, घोड़ों, हिरनों और चिड़ियों के चित्र मिलेंगे।

ये चित्र वस्तुतः उसजादू-टोने का ही नमूना हैं। इन जानवरों को लद्य करके जो तीर खींचे हुए हैं, मानो उनको वेध रहे हों, उनसे मालूम होता है कि हमारे आदिकालीन पूर्वज शिकार के मर जाने के पहले ही जानवरों को नारने की कोशिश करते थे—उसी तरह जैसे वे शिकार के समय उन्हें मारने का स्वांग करते थे। चित्रों तथा चड़ी इमारतों और देव-देवालयों के निर्माण में ही उस चीज का विकास हुआ जिसे हम कला कहते हैं।

श्राइए, श्रव हम देखें कि घर किस तरह वनाए जाते थे।

[ ₹ ]

गुफाओं, पृथ्वी तथा पेड़ों की खोलों के अतिरिक्त हमारे देश में पेड़ों के तनों और डालियों का तम्व-जैसा ढाँचा बनाकर मकान बनाए जाते थे। इस ढाँचे का वाहरी भाग काड़ियों, टहनियों, पत्तों वगैरह से ढका रहता था। मिट्टी या गारे के 'प्लास्टर' से यह अपने स्थान पर टिका रहता था। हजारों गाँवों में इस तरह



की मोंपड़ियाँ त्राज भी वनाई जाती हैं। विश्व के विभिन्न भागों में, जलवायु के त्रमुसार ये मोंपड़ियाँ गोल, लम्बी या चौकोर होती थीं। सबसे बड़ी मोंपड़ी मुिलया की होती थी जीर इसकी दीवारों पर मिट्टी या गारे का प्लास्टर होता था। ये लाल या पीली रँगी रहती थीं जीर उन

पर सफेद या लाल रंगों में तरह-तरह के चित्र वने रहते थे।

जब इन्सान भोजन-संबह करने की स्थित से उन्नित कर खाद्यान्न-उत्पादन की स्थिति में पहुँचा तो वह गाँवों में रहने लगा। जैसा कि श्राप पहले के अध्यायों में पढ़ चुके हैं, सबसे पहले गाँव नील, दजला, फरात, सिन्ध और ह्वांगहो जैसी बड़ी निद्यों की घाटियों में ही वसाये गए। इन चेत्रों में ज्यादा जंगल न थे, श्रौर लकड़ी कम ही मिलती थी। लेकिन मिट्टी और गारा यहाँ बहुतायत से मिलता था। श्रतः इन्सान ने रहने के लिए इन्हीं जगहों को चुना। मोहेनजोदड़ो और हड़प्पा में दीवारें और ईट बनाने के लिए प्रेरणा देता था। इसकी सम्भावना भी है कि आदिकालीन इन्सान ने जो कुशलता प्राप्त कर ली थी उसके आतिरिक्त वह एक नई शिक्त का भी उपयोग करने लगा। यह थी कल्पना-शिक्त। इससे चीजों के प्रतिरूप केवल उनसे मिलते-जुलते ही न रहकर उससे आधिक हो गए। ये मूर्तियों के चित्र दर्शक के हृद्य पर गूढ़ प्रभाव डालते हैं। दर्शकों को ये वास्तव में इतना प्रभावित कर देते हैं कि चित्र देखने के वाद ही उसे बाकी चीजें भी याद आने लगती हैं। इन चित्रों की रेखाएँ इतनी स्पष्ट हैं कि ऐसा लगता है मानो वे गा रही हों।

जो चित्र उत्तर प्रदेश में मिरजापुर जिले की प्रागैतिहासिक गुफाओं में मिले हैं, या स्पेन की अल्टामारा गुफाओं में, या अन्य स्थानों पर, उन्हें देखकर मालूम होता है कि आदिकालीन मनुष्य में दौड़ते, लात मारते या भाला खाते हुए जानवरों की गति पकड़ने की कितनी असाधारण चमता थी।

जिन गुफाओं में ये चित्र मिले हैं, उनमें से कुछ बहुत ही छन्धरी हैं। अतः उनमें चमकीले, लाल, पीले या गहरे भूरे रंग का इस्तेमाल किया गया है। स्पष्टता में रंग पत्थर के चूरे से ही बनाए जाते थे। इसे समतल पत्थर पर रखकर उसमें लासा मिला दिया जाता था। त्रुश गिलहरियों के मुलायम वालों से बने होते थे, जैसे कि वे आज भी बनाए जाते हैं।

[ ? · ]

हिम-युग के अन्त में, जब इन्सान गुफाएँ छोड़कर घास-पात, जानवरों की खाल या वाँस और गारे के घर बनाने लगा, इन चित्रों में भी परिवर्तन हुआ। पुराने जमाने में इन्सान आज से कहीं अधिक घर और चित्र बनाता और अपने आसपास आसानी से मिल जाने वाली चीलों, लकड़ी और पत्थर आदि पर कारीगरी करता था। उन मकानों में सजावट के लिए रंगों से बनाये गए



चारों श्रोर बरामदे होते हैं। मन्दिरों में पत्थर का प्रयोग होने से उनका रूप श्रीर निखरने लगा। इन्हें बनाने वाले पत्थर के इन भवनों को केवल पत्थर के ठोके के ही रूप में नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने खुरदरे पत्थरों के किनारे रगड़-रगड़कर चिकने बनाए श्रीर उन पर उन देवताश्रों की मूर्तियाँ खोदीं जिनको मन्दिर में प्रतिष्ठापित किया गया था।

हमारे ही देश की भाँति मिस्र, यूनान श्रीर चीन में भी बड़े-बड़े देवालयों का निर्माण हुआ।

यूनान में इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध देवालयों में पार्थनन का मिन्द्र है। यूनान की एथेन नामक देवी के सम्मान में इसका निर्माण किया गया था। यूनान की राजधानी एथेन्स का नामकरण भी इसी देवी के नाम पर किया गया था। एथेन्स की पहाड़ियों पर स्थित इस मिन्द्र के गौरवशाली खण्डहरों में कई मूर्तियाँ और उन मिन्द्रों के प्रख्यात शिल्पकारों की कला के नमृत आज भी दिखाई देते हैं जो कभी इस वैभवशाली देवालय की शोभा बढ़ाते होंगे। इनमें से कई मूर्तियों ने बाद के शिल्पकारों को प्रेरणा दी।

उदाहरणार्थ, रोमनों ने यूनान को जीत लिया और उन दिनों ज्ञात लगभग सम्पूर्ण विश्व पर राज्य करते रहे। लेकिन यूनानियों ने उन पर भी आध्यात्मिक विजय पाई। उन्होंने यूनानी भवनों की नक़ल की और यूनानी ढंग पर शिल्पकारी करना सीखा। उनके भवन यूनानियों से अधिक सादे लेकिन ठोस होते थे। यूनानी मिट्टी और गारे का ही इस्तेमाल होता था। मेसोपोटामिया के एक पुराने नगर सूसा में स्पष्टतः गाँव के चारों ओर दीवार बनाने के लिए मिट्टी का ही इस्तेमाल किया जाता था।

माल्यम होता है कि उस ज्याने के लोगों को भी शीघ ही पता चल गया कि वाढ़ आदि के खतरे के कारण नदियों के किनारे घर बनाना अच्छा नहीं रहता। अतः लोगों ने नदी के किनारे से खोदकर मिट्टी निकालने और उसके चौकोर ठोके बनाने का तरीका निकाला, जिन्हें नदी के किनारे पर ही सूर्य के ताप में पकने और मज्बूत बनने के लिए छोड़ दिया जाता था। ये हमारी पहली ईटें थीं।

वाद में सिन्धु-घाटी के लोगों और वेवीलोन के निर्माताओं ने आग में ईटें पकाना सीख लिया, जिससे मकान खराब मौसम में अधिक टिक सकें। वे लोग इन पक्की ईटों को गारे या चूने और एक तरह के प्लास्टर से जोड़ते थे। मोहेन-जोटड़ो में चनाए हुए दुरूह भवन और वेवीलोन के महलों की मंज़िलें देखकर मालूम होता है कि अपनी जलवायु के अनुरूष अच्छे घर बनाने की कला में हमने उनसे बहुत ज्यादा तरक्की नहीं की है। इन अतीतकालीन लागों के बनाये हुए कुछ घड़े और बरतन तथा मिट्टी व धातु की मूर्तियाँ तो अनुपम सौन्दर्भशाली हैं। बरतनों, या अपने मृतकों की कनों पर उन्होंने जो चित्र चनाए उनसे सावित होता है कि उन सम्य युगों के निवासियों की कल्पना-शक्ति अत्यन्त उर्वरा थी।

[ 8. ]

हमारे देश में मन्दिर और देवालय प्रधानतः किसान के अपने रहने के घरों के ढंग पर ही बनाए जाते थे। आज भी बड़े मन्दिरों में आप देखेंगे कि मन्दिर के अन्दर एक वर्गाकार कमरा होता है जिसमें देवमूर्ति प्रतिष्ठापित रहती है। उसके

जिस तरह मोहेनजोदड़ों के लोग सार्वजनिक स्नानगृह, और हमाम बनाना जानते थे उसी तरह रोमन आग की भट्टियों की गरम हवा से पूरी इमारत को गरम करना जानते थे। घर को गरम करने की इस प्रणाली में गरम हवा, मिट्टी या पत्थर की निलयों से निकलती थी। प्राचीन भारतवासियों की ही तरह रोमन भी तालाब बनाना और प्रत्येक घर में स्नान-गृह तक पानी पहुँचाना जानते थे।

शुरू-शुरू के मकान एक-मंजिले ही होते थे, जैसा कि गाँव में श्राधिकांशतः श्राज भी दिखाई देता है। वाद में जन-संख्या में वृद्धि होने के साथ-ही-साथ नगर निर्मित हुए श्रीर लोग एक मंजिल पर दूसरी मंजिल बनाने लगे। श्राज तो न्यूयार्क श्रीर मास्को में गगन चुन्वी इमारतें बनती हैं। इस तरह हजारों लोग एक ही घर में रह सकते हैं। उसी तरह बाँस की सीढ़ियों के बदले पहले जकड़ी की सीढ़ियों का प्रयोग होने लगा, फिर पत्थर की सीढ़ियों का श्रीर श्रव विजली की लिफ्ट का, जो हमें इस तरह ऊपर ले जाती हैं मानों हम किसी जादू के कालीन पर बैठकर जा रहे हों। खिड़िकयाँ, चिमनियाँ श्रीर श्राराम देने वाली श्रन्य चीजों में भी सिढ़ियों से निरन्तर विकास होता श्राया है। इन सभी चीजों के विकास में जलवायु पहली विचारणीय चीज रही है श्रीर श्रावश्यक सामग्री





छत बनाने के लिए समतल पत्थर की सिलों और लकड़ी की शह-तीरों का इस्तेमाल करते थे। रोमनों ने मेहराव बनाने शुरू किए। ये मेहराब बड़े सादे मालूम होते हैं। लेकिन यदि आप देखें कि पत्थर किस तरह ऊपर-नीचे, और दायें-वायें टिके हुए हैं और गिरते नहीं, तो आपको अन्दाज होगा कि इतना भार सम्भालने के लिए कोई भी भवन बनाना बड़ा कठिन काम है। बौद्ध-काल में स्वयं हमारे पूर्वजों ने गुम्बज बनाकर दूसरों का पथपदर्शन किया, और जिस ढंग से गुम्बज का विकास हुआ, जैसा कि रोम में सेंट पीटर के गिरजे या लन्दन के सेंट पाल के गिरजों घर में, वह बड़ा मनोरंजक इतिहास है। का पुनर्निर्माण किया, मकान, सार्वजनिक इमारतों और सुयोजित नगरों का यह विकास हुआ।

T 4 7

उसी तरह संसार के इतिहास में कई अन्य प्रतिभावान् व्यक्ति हुए हैं जो चित्रकारी एवं शिल्पकला के चेत्र में अमर रहेंगे। लियोनार्दों दा विंसी जैसा महान् व्यक्ति हुआ है जो न केवल अन्तरतम मानव अनुभूतियों को प्रकट करने वाले सुन्दर चित्र ही बना सकता था बल्कि जिसने कई नये बिज्ञानों को जन्म दिया। लियोनार्दों ने ही पहले-पहल गुव्वारे की बात सोची थी जो बाद में बढ़कर विमान बना। विभिन्न माँसपेशियों के बीच क्या अन्तर है, उसने इसका पता लगाने के लिए शवों की चीर-फाड़ की। उसने चित्रकारी व शिल्प-कला को यथार्थवाद का पुट दिया। अन्य महान् व्यक्तियों ने उसी के सबक दुहराए। वे बड़ी-वड़ी तस्वीरों में, जो मुख्यतः गिरजायरों में काम आती थीं, कई समुद्रायों को एक साथ चित्रत करने की 'टेकनीक' का विकास करते रहे। माइकल एंजिलो जैसे शिल्पकारों ने, जिसकी रोम में बनी हजरत मूसा की मृति कला के इतिहास में विशिष्ट स्थान रखती है, उसी प्रतिभा व अध्यवसाय का परिचय दिया।

इटली में वास्तु-कला और चित्रकारी दोनों पुनरुत्थान काल में खूब फूली-फलीं। वहीं से यह यूरोप के दूसरे देशों में पहुँचीं। विशेषतः फाँस में, जहाँ पेरिस-जैसे सुन्दर नगर बनाये गए और वर्सेल्स का महल और शार्त का गिरजाघर। वहाँ कई महान चित्रः कार और शिल्पकला विशारद हुए। प्रत्येक कलाकार ने राजाओं, वीर नेताओं व साधारण जनता तथा उनकी अनुभूतियों को चित्रित करने में कुछ नई देन दी। प्रत्येक युग में कला के पाठ संवर्षत मनुष्य को अधिकाधिक संताप एवं प्ररणा देते आये हैं। आज भी फ्रांस के कलाकार विश्व के कलाकारों



दूसरी। रेन-जैसे कई निमोताओं की प्रतिमा के फलस्वरूप ही जिसने १६६६ ई० की आग में भस्म हो जाने के पश्चात् लन्दन

ईसा से सदियों पहले ही भवन-निर्माण का स्थान जो केवल इट-र पर-ईट और पत्थर-पर-पत्थर रखना मात्र है, वास्तु-कला ने ले लिया



था, जिसे आप निर्माण का काव्य कह सकते हैं। पश्चिमी भारत में कारला, भज तथा वेदसर के गुफा-मन्दिरों में हम देखते हैं कि पत्थरों को तराशकर इन गुफाओं को बनाने वाले बौद्ध-भिज्ञओं ने शिल्प और चित्रकारी की मदद से किस प्रकार शान्ति का वातावरण जैसा वे चाहते थे, वैसा ही सृजित किया।

चिड़ियों, जानवरों और देवताओं के जो सुन्दर चित्र हमारे किसान आज भी अपने मकानों की दीवारों और दरवाजों पर वनाते हैं, उससे माल्म होता है कि अदृश्य शिक्तयों पर विजय पाने के लिए जिस तालमय जादू-टोने का प्रश्रय हमारे आदि-कालीन पूर्वज लेते थे, वह आज भी उसी रूप में जीवित है। प्रमाण की कभी के कारण हम इन जन-चित्रों से अनुमान कर सकते हैं कि उस जमाने के महलों और मिन्दरों की दीवारों पर किस प्रकार के चित्र चित्रित किये जाते थे। अजनता और वारा-जैसे इछ स्थान अवश्य हैं जिन्हें देखकर माल्म हो जाता है कि हमारे पुराने कलाकारों में से कई अप्रणो कलाकार थे। जीवन पर उनकी अद्मुत पकड़ थी और उसे चित्रों में प्रदर्शित करने में वे अपना सानी न रखते थे। चट्टानों को काटकर निर्मित किये गए इन गुफा-मिन्दरों की दीवारें राजाओं, रानियों, नर्तकों किसानों और साधु-सन्तों के चित्रों से भरी हैं। उस जमाने के भरे-पूरे समाज का

के गुरू माने जाते हैं।

लगभग दो सी

साल पहले तक चित्रकारी, शिल्पकला, लकड़ी
व लोहे का काम सव
वास्तु कला के ही झंग
थे। लेकिन ज्ञान के
प्रसार के साथ-ही-साथ
प्रत्येक व्यक्ति के लिए
अपना-अपना काम कुशलतापूर्वक करने की
आवश्यकता पैदा हुई
और विभिन्न कलाओं



का एक-दूसरे से स्वतन्त्र ऋस्तित्व वन गया। एक प्रकार से यह श्रच्छा ही था, क्योंकि लोग विभिन्न प्रकार के रूपों, रंगों छौर निर्माण-शैलियों के प्रयोग करके ऋपनी कला-कृतियों को ऋधिकाधिक गृढ़ एवं सुन्दर बना सकते थे। उदाहरणार्थ, विज्ञान ने चित्रकारी के विकास में बड़ा योग दिया। भौतिक शास्त्रियों ने कहा कि विभिन्न रंगों के प्रकाश में चीजें भिन्न-भिन्न दिखाई पड़ती हैं। अतः चित्रकारों ने प्रकाश के प्रभाव को ध्यान में रखकार चित्रों में रंग भरने की कोशिश की। बाद में, फ्रांसीसी कला कार सिजेन ने वाहरी प्रकाश के पीछे ठोस वस्तुओं के अन्तराल को चित्रित करने की कोशिश की।

[ [ ]

वास्तु-कला एवं अन्य कलाओं की एकता हमारे देश में कहीं अधिक स्पष्ट है।

श्रठारहवीं श्रौर उन्नीसवीं सदी की शुरु-त्रात तक हमारे पूर्वज सौन्दर्यशाली महल श्रीर मोहक उपवन वना रहे थें श्रीर श्रवकाश के समय उनके भित्ति-चित्रों या उल्लास भरे दृश्यों अल्बम देखकर श्रपना मनोरंजन किया करते थे। यह आश्चर्य





की बात है कि हमारे देश-वासी किस प्रकार विदेशी गुलामी के वावजूद इन सर्व तथा अन्य आश्चर्यजनक चीजों की सृष्टि करते रहे।

[ o ]

त्र्याज दुनिया के अन्य लोगों के साथ-ही-साथ हमारे सामने भी मशीन का खतरा खड़ा है। मशीन, जो श्राश्चय को सृष्टि करती है और इतनी चोजें आनन-फ़ानन में तैयार कर देती है, हर जगह हाथ का स्थान लें देरही है। यह

के समय अपने हाथों से लोगों से स्वान्तःसुखाय अवकाश

चित्रण इन भित्ति-चित्रों में इतनी खूबी के साथ किया गया है कि आज भी उस काल की मोहिनी और सौन्दर्य की अनुभूति हमें उल्लास से भर देती है।

विदेशी आक्रमणों और वाद के ध्वंसात्मक युद्धों ने बहुत सी सुन्दर कला-कृतियों को नष्ट कर दिया। फिर भी वाद के युग के काकी मन्दिर, नगर और मक्तवरे वाकी हैं। ये इस वात का प्रमाण

हैं कि जहाँ भी
फसल श्रन्छी
श्रीर सरकार
सुयोग्य होती
थीं, भारतीय
कल्पना नये-नये
रूपों में प्रपुरदित होती रही।
दिन्निण के हिन्दूमन्दिरों के
गोपुरम, इलौरा
के भित्ति-चित्र,
श्रकवर्रका वन-



वाया हुआ लाल पत्थर का नगर फंतहपुर सीकरी, उस्ताद मंसूर और जहाँगीर के दरवार के अन्य कलाकारों के बनाये हुए मोहक चित्र, अहमराबाद के सुन्द्र महल, बैभव की प्रतिमृति ताज-महल और लाल किले का गौरव देखकर अपने देश के प्राचीन कलाकारों की कुशलता पर हमें दाँतों-उले डँगली दवानी पड़ती है।

अपनी ही खुशी के लिए चित्र बनाने लगते हैं या अपने कुछ इने-गिने मित्रों मात्र के लिए, जो उन्हें समम सकते हैं। आम जनता से वे घृगा-सी करने लगते हैं। इसके विपरीत मिलों में काम करने वाले मज़दूर और गरीव जनता जिन्हें कला की वारीकियाँ सीखने का कभी अवसर या समय नहीं मिला, केवल फिल्म स्टारों और नेतात्रों के रंगीन चित्र ही पसन्द करने लगते हैं। जीवन की यथार्थता से भागकर अन्तरात्मा के अन्धेरे कोने में शरण लेना उतना ही बुरा है जितना चीजों की उल्टी-सीधी फोटोबाफी करना। यदि मनुष्य श्रपनी भावनात्रों व सनःसंघर्ष को समक्तर अपने दिलो-दिमाग्. से चित्रित करने की कोशिश न करे तो कला का अस्तित्व ही न रहेगा। दुनिया में आज दुख-दर्द की कमी नहीं है और जीवन के भले तत्त्वों को प्राप्त करना इतना सरल है। कला ही बता सकती है कि मनुष्य अपने मार्ग की कठिनाइयों पर किस प्रकार विजय प्राप्त करके भरे-पूरे जीवन की सृष्टि कर सकते हैं। इस प्रकार मकान बनाने वाले, चित्र खींचने वाले और शिल्पकार जीवन को सुखमय बनाने के संघर्ष और सच्चे अर्थ में मानव बनने के प्रयत्न में हुमारी मदद कर सकते हैं।



चीजें वनाने का मौका छीन लेती है। वास्तव में, हम मशीन से लगभग सभी चीजें तैयार कर सकते हैं। इसके बावजूद हमें मनो-रंजन के लिए बहुत कम समय मिलता है। मनुष्य की श्रात्म-प्रेरणा, जो उसे नई-नई चीजें निकालने श्रीर श्रपने विचारों व भावनाश्रों को मूर्त रूप देने को प्रोत्साहित करती है, श्राज दबने लगी है। श्रीर यह भली भाँति ज्ञात है कि जब मानव की क्रियात्मक शक्ति श्रीर कलात्मक विकास रुद्ध हो जाता है तो वह ध्वंस की श्रीर श्रमसर होता है श्रीर उन तमाम चीजों का नामोनिशान मिटा देने की धमकी देने लगता है जिनकी रचना दूसरों ने इतने प्रेम, परिश्रम श्रीर चाव से की थी।

एक दूसरी बात भी है जो हमें याद रखनी चाहिए। मशीन के वने तस्वीरें और खिलौने ज्यादातर इतने खराव होते हैं कि छुछ कलाकार अपने तई अवकाश प्रहण कर लेते हैं। वे केवल मिलता है। इसके अनुसार शुरू-शुरू में लोग शिकार आदि का स्वाँग करते समय जो जादू-मन्तर करते थे उसी से भाषा बनी। इसके अलावा और भी बहुत से अनुमान लगाये गए हैं, जैसे भाषा अपने-आप ही बन जाती है या यह क्रूठ बोलने के लिए निकाला गया एक तरीका है।

एक बात तय है। हजारों सालों से कुत्ते भोंकते रहे हैं, बिल्लियाँ म्याऊँ-म्याऊँ करती रही हैं, गधे रेंकते रहे हैं श्रीर शेर दहाड़ते रहे हैं, मगर श्रादमी की बोली श्रीर भाषा जगह-जगह श्रीर समय-समय पर बदलती रही है। इसका कारण यह है कि भाषा वास्तव में मनुष्य के काम को प्रकट करती है। जैसे-जैसे मनुष्य के काम-काज बदलते रहे वैसे ही भाषा में भी परिवर्तन होता रहा है। जब लोग एक ही स्थान पर रहते हैं तो परिवर्तन कम होता है श्रीर यदि वे इधर-उधर घूमते रहें तो नये शब्द श्रीर बोलने के नये तरीके निकलते रहते हैं। श्रीर हाँ, समय के साथ-साथ शब्दों के श्रार्थ में अन्तर श्राता रहता है, जैसे हमारे पूर्वज संस्कृत बोलते थे, लेकिन हम इसे समम भी नहीं पाते श्रीर टूटी-फूटी हिन्दुस्तानी में वातचीत करते हैं।

अगर हम मान भी लें कि शुरू-शुरू की आवाजों से शब्द वन गए तब भी हम यह नहीं कह सकते कि ठीक-ठीक शब्द कितने दिनों में बन पाए। और लिखी हुई भाषा का जन्म होने में तो हजारों साल लग गए होंगे।

[ .? ]

किसी भी भाषा के अस्तित्व का पहला प्रमाण मोहेनजोद़ हो श्रीर दुजला-फरात की घाटियों के बीच सुमेर में मिला है। शायद ये दोनों सभ्यताएँ चार हजार वर्ष से पहले की श्रीर किसी प्रकार श्रापस में सम्बन्धित थीं।

इसके वाद के प्रमाण वेवीलोन श्रोर सीरिया में वोली जाने वाली

## ्ं 🔑 ञ्चाठवाँ ऋध्याय 🧸

## शब्दों की दुनिया

त्रमेरिका के कवि हेथोन ने एक बार कहा था—"हमारी बोली या भाषा पित्तयों की चीं-चीं और चहचहाट या अन्य जंगली बोलियों से कुछ हो अच्छी है।"

मगर किसी को ठीक पता नहीं कि शब्द कैसे बोले जाने लगे। इस सम्बन्ध में तरह-तरह के अनुमान लगाए जाते हैं।

हेथोर्न के सिद्धान्त को 'भों-भों' का सिद्धान्त कहते हैं। कुत्ता भौंकता है। आलूस होता है कि वह भों-भों कर रहा है। अतः इन्सान कुत्ते की बोली को 'भों-भों' कहने लगता है। मगर इस विचार में कठिनाई यह है कि हिन्दुस्तानियों को तो मुरगा किक-हूँ क्रू' कहता माल्म होता है, मगर अँग्रेजों को 'काक-ए-इडल-इ' श्रीर इटली वालों को 'चिचरीं-ची'।

द्सरा सिद्धान्त 'टन-टन' का है जिसके अनुसार ईश्वर ने ही शब्दों के अर्थ और उनकी ध्वनि में साम्य स्थापित कर रखा है। किन्तु सब लोग तो मानते ही नहीं कि ईश्वर है भी या नहीं, इस-लिए इस सिद्धान्त से भी कुछ काम नहीं वनता। ऊँह-ऊँह के सिद्धान्त के अनुसार भाषा का जन्म आश्चर्य, डर, आनन्द और दुख में उत्पन्न विस्मय आदि वोधक ध्वनियों से हुआ। यह सिद्धान्त आह-श्रोह के सिद्धान्त से बहुत मिलता-जुलता है, जिसके श्रनुसार शुरू-शुरू में काम करते और बोम बगैरह उठाते समय मनुष्य के मुँह से निकलने वाली आवाजों से ही शब्द उत्पन्न हुए।

श्राह-श्रोह का सिद्धान्त शूम-शड़ाका के सिद्धान्त से वहुत

जा सकते हैं यद्यपि आजकल की चीनी लिपि में इन चित्रों का रूप लगभग पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। पहले बच्चे का चित्र कुछ इस तरह का होता था।



श्रीर श्रव यह इस प्रकार का होता है।

F

पुराने जमाने में पहाड़ ऐसे दिखाया जाता था।



अव यह इस प्रकार का होता है।



इस अगले चित्र में यह दिखाया गया है कि पुराने जमाने में चीनी भाषा में 'घोड़ा' कैसे लिखा जाता था और अब कैसे लिखा जाता है।

भाषा के हैं जो लगभग ईसा के तीन हजार वर्ष पहले तक की है। इसके बाद हमें मिस्र और चीन के अन्तर मिलते हैं जो ईसा से दो हजार वर्ष पहले के जान पड़ते हैं।

श्रारम्भ की इन भाषात्रों के वाद की भाषात्रों के ढेरों प्रमाण मिलते हैं जिनसे मालूम हो जाता है कि किस प्रकार श्रादि भाषात्रों से तरह-तरह की प्रादेशिक बोलियाँ निकलती गईं।

श्राइए, श्रव हम कुछ पुरानी लिपियों का निरीक्तण करें।

[ ₹ ]

जव हम देखते हैं कि मनुष्य किस तरह श्रपनी तरह-तरह की श्रावाजों को श्रचर-बद्ध करने लगा, तो हमें बड़ा श्राश्चर्य होता है।

प्रारम्भ में तो उसे जो-कुछ कहना होता था वह उसे चिहों हारा कहता था। इन चिहों को वह पत्थर, मिट्टी या पेड़ों पर खरोंच देता था। ये चिह्न शब्द तो नहीं थे पर इनसे भाव स्पष्ट हो जाता था। उदाहरण के लिए जब आप किसी चौराहे पर तीर का निशान देखते हैं तो आप यह नहीं सोचते कि कोई शिकारी तीर-कमान लिये खड़ा है। आप केवल यह सममते हैं कि तीर उस और इशारा कर रहा है जिधर आपको जाना चाहिए। फिर जब आप सड़क पर हाथ का निशान देखते हैं तो आप समम जाते हैं कि वहाँ आपको रकना है, यह नहीं कि सिर्फ एक हाथ की तस्वीर वनी हुई है। ऐसा लगता है कि वहुत दिन हुए लोग अपनी वात इस तरह के निशानों और तस्वीरों के जरिए कहते थे।

प्राचीन काल में सिस्न वाले इसी प्रकार की तस्वीरों से अपने भाव प्रकट करते थे। परन्तु क्योंकि अब कोई मिस्न वाला हमें यह वताने को नहीं है कि सिस्न की पुरानी भाषा बोलने में कैसी लगती थी, हम केवल उसके अर्थ का ही अनुमान लगा सकते हैं।

चीन वालों के चित्रात्मक चिह्न जरा और श्रासानी से समभे

की अपनी लम्बी और मनोरंजक कहानी है।

[8]

उन भाषाओं को छोड़कर जो मृत हैं या बोली नहीं जातीं सब से पुरानी भाषाएँ, जिनके सम्बन्ध में हमें कोई निश्चित जानकारी नहीं है, भारतीय-यूरोपीय परिवार की हैं। ऐसा माल्म पड़ता है कि कुछ क़बीले मध्य-एशिया से चारों छोर निकल पड़े। उन्हें छार्य कहते हैं। उनमें से छुछ यूरोप की छोर चले गए। कुछ ईरान छौर बाल्टिक सागर के तट से होते हुए भारत छाए। भारतीय-यूरोपीय भाषाओं में संस्कृत, श्रीक, लैटिन तथा पहेलवी हैं। इन भाषाओं के बहुत से शब्द छापस में मिलते-जुलते हैं। इनमें से कुछ शब्द बरफ, देवदार, चीड़, घोड़ा, भालू, बाल, भेड़िया, ताँ वे छौर लोहे के लिए हैं। इससे लगता है कि ये लोग ताम्न-पाषाण युग में ईसा से लगभग २४०० वर्ष पूर्व रहते थे।

शब्दों और मन्त्रों के बोले जाने और लिखे जाने के बीच जो समय लगा वह हमारे अपने इतिहास से स्पष्ट हो जाता है, क्योंिक यह निश्चित है कि हमारे वेदों के श्लोकों का पाठ बहुत पहले होने लगा था यद्यपि वे बहुत बाद में लिखे गए। पिता अपने पुत्र को ये श्लोक करठस्थ करा देता था और वह अपने वंशजों को। इसी प्रकार ये पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलते गए। फिर भी वैदिक मन्त्र संसार की सबसे पुरानी लिखी हुई चीजों में से हैं।



पं० नेहरू ने कहा है, ''यदि मुक्तसे पृछा जाय कि भारत के



इस प्रकार की लिपि की यूनानी भाषा में 'श्राइडियो प्राफ' या भाव-लिपि कहते हैं, क्योंकि इसमें चित्र से अर्थ का बोध होता है, न कि ध्वनि का।

श्रव हमारा लिखने का ढंग सर्वथा वंदल गया है। हम या तो ध्वित या वोले जाने वाले शंदद लिखते हैं। श्रीर हम श्रचरों का प्रयोग करते हैं जिनकी ध्वित निश्चित है, परन्तु जिनका अपना कोई श्रर्थ नहीं होता। इस लिपि को ध्विन-लिपि कहते हैं।

इस प्रकार जितने भी अन्तरों का हम प्रयोग करते हैं, हर एक

करने की कोशिश की। शायह आपको याद होगा कि 'सृष्टिस्कें' इसे विश्व में जीवन की रहस्य सुलामाने में बड़ी सहायता करता है। हपतिपदों में हम देखते हैं कि कबीते गाँवों में बस गए हैं श्रीर एक दूसरे से इन्होंने अपने सम्बंध सुस्थिर कर लिए हैं। मतः वे देवतामां से अपने सम्बंध की खोज करने की कोशिश करते हैं और बड़े वाद्विवाद के बाद एक प्रम वहां प्रमेश्वर की भविता की उद्य होता है। वह बाकी सभी देवताओं का परमें हेवता है। डपतिषदों में सृष्टि की बात इसी तरह सममीई गई है। परम ब्रह्म परमेश्वर ने एक बार विभिन्न जीवों की सृष्टि करते की कामना की और सृष्टि एवं मानव का जन्म हुआ। भा भागना भा आर एटाट से अतेक होते की कामना से सृष्टि जिस तरह परमात्मा के एक से अतेक होते की कामना से की विभिन्त चीजों का जन्म हुआ उसी तरह प्रत्येक जीवात्मा इसे सर्वशिक्तिमान में लीन होकर एकात्म लाभ करने का इच्छुक है। सरल से माल्म होने वाले इस गृह विचार ने लगभग हो हजार वर्षा तक हिन्दुओं के मस्तिष्क पर सर्वोपरि प्रभाव डाला है। असल में इस सिद्धान्त में कई तरह के परिवर्तन हुए। लेकिन जिन हिनों बेहों और उपनिषदों जैसे महाप्रत्थ लिखे जा रहे भे और महाकान्यों की एवता हो रही थी, आये जातियाँ लगभग सभी संस्कृत ग्रन्थों में गृह है। त्रवणाण्या-युग के आहिवासियों से युद्धरत थीं। डन पर विजय पाने के बाह उन्होंने ग्रास्य-जीवन की सुव्यवस्था उस आधार पर पान क बाद जिसे हम वर्गी-भेद कहते हैं। क़बोलों के वृद्ध लोग, जो पुजारी की जिसे हम वर्गी-भेद कहते हैं। क़बोलों के वृद्ध लोग, जो पुजारी पुरोहित का काम करते थे, ब्राह्मण कहलाए। उत्तरे युवा करते थे, उरावित मा नाम नारा पर नावित को वेश्य ताम दिया गया। तिस्त कर्म नावित का के विश्य ताम दिया गया। तिस्त कर्म नावित कर्म के विश्य ताम दिया गया। तिस्त कर्म नावित कर्म के विश्य ताम दिया गया। तिस्त कर्म नावित कर्म के विश्य ताम दिया गया। तिस्त कर्म नावित कर्म ना नारी शहों की लेगी में रखे गए जो अधिकांशतः विजित लोगों में में संगठित किये थे। यह विभाजन पहेंले वर्ष रंग पर आधा त प्राण्य न्या के के क्रीर द्रविंड काले रंग के। स्ति था, क्योंकि आई गीर वर्षों के के ब्रीर द्रविंड काले रंग के। पास सबसे बड़ा खजाना क्या है और उसका सुन्दरतम दायित्व क्या है तो मैं बिना किसी मिमक के उत्तर दूँगा कि यह संस्कृत वाङ्मय और उसमें उपलब्ध साहित्य है।"

यह वास्तव में सत्य भी है, क्योंकि यदि हम उन आश्चर्य-जनक बातों के बारे में सोचें जो हमारे पूर्वज प्रारम्भिक प्रन्थों में उस समय लिख गए थे जब यूरोप के लोग अभी इन वातों में बच्चे थे, तो हमारा अपनी विरासत पर गर्व करना न्यायोचित ही होगा।

यह विरासत क्या है ?

यह वेदों के सुन्दर, संगीतमय काव्य में है। यह उपनिषदों के बुद्धिपूर्ण मन्त्रों में है। रामायण और महाभारत जैसे विशाल महाकाव्यों में यह है। यह कालिदाम और हर्ष व श्रूद्रक के अमर नाटकों में भावना, अनुभूति और चरित्र के चित्रण में है। इन सभी ने हमारे पूर्वजों को शिचा दी थी कि जीना कैसे चाहिए।

इन सभा न हमार पृवजा का शिचा दा था क जाना कस चाहए।

ऋग्वेद के प्रारम्भिक श्लोक साधारणतः सरल हैं। माल्स होता है कि इन्हें गाने वाली जातियों को प्रकृति की भयावह शिक्तयों, श्रांधी-तूफान, अँचे-अँचे पहाड़ों, श्राग और पेड़ों से भरे घने जंगलों का सामना करना पड़ता था। वे समभते थे कि इनमें से हरेक चीज की श्रपनी-श्रपनी श्रात्मा होती है। श्रतः उन्होंने तूफान लाने के लिए रुद्र, वर्षा देने के लिए इन्द्र, श्राग के लिए श्राम श्रीर धूप के लिए सूर्य श्रादि कई देनताओं की कल्पना की। वे लोग अच्छी फसल देने के लिए इन सभी देवताओं से प्राथना करते थे, उनकी पूजा करते थे, और विल चढ़ाते थे। वाद में ऋग्वेद में श्रीर सामवेद, यजुर्वेद तथा श्रथवंवेद में उन्होंने श्रिक गृद्ध प्रश्न पूछने शुरू किये। जीवन दुरूह होने लगा था श्रीर कई समस्याएँ उठने लगी थीं। श्रतः उन्होंने तरह-तरह के श्रमुमान लगाकर इन समस्याओं श्रीर सृष्टि की पहेली को हल

हमारे देश के महान् साहित्य में न हुई हो। उनमें से कुछ प्रन्थ तो विश्व में सुन्दरतम हैं जो विश्व की बाकी भाषाओं में स्नजित किसी भी सुन्दर साहित्य के वरावर हैं।

[ ६ ].

चीन के साहित्यकारों और विचारकों का समृद्धिशाली इतिहास उतना ही पुराना है जितना हमारा। लेकिन हमें उनके प्राचीन प्रन्थों के बारे में अधिक नहीं मालूम। भित्ति-चित्रों की धुंधली आकृतियों की ही भाँति ये महान व्यक्ति इतिहास में अवतरित होते मालूम



होते हैं। चीन के अतीत की गौरव-और गाथाओं प्राचीन किंव-दिन्तयों से हमें प्राचीन महर्षियों 🕝 ्ज्ञान्धहोता है। उदाहरणार्थ,चीन में याखो नामक दार्शनिक एक राजा हुआ था। उसके 💎 बाद उत्तरा-उसंका धिकारी ं शुन हुआ जो दयालु सम्राट माना जाता है। फिर वहाँ यूं महान्

बाद में यह काम का विभाजन वन गया और इसने एक नये समाज का निर्माण करने में सहायता दी। लेकिन दो सौ वर्ष के बाद इसके फल-स्वरूप कई समस्याएँ उत्पन्न होनी शुरू हुई, क्योंकि पुजारी-गण नीची जातियों को नीची नजर से देखते थे।

उसी समय दो महान् व्यक्तियों —गौतम श्रीर महा-

वीर—का उदय हुआ। अँची जाित वाले नीची जाित वालों से जिस करता का व्यवहार करते थे, उन्हें वह पसन्द न था। और उन दोनों ने ही कहा कि सभी इन्सान भाई-भाई है। इन दोनों महात्माओं के दिलों में सभी जीवों के लिए अपार करुणा और दया थी—जानवरों और पेड़-पोधों के लिए भी। उन्होंने शिचा दी कि किसी को भी किसी दूसरे जीव को चोट नहीं पहुँचानी चािहए। पुजारी-पुरोहितों ने संस्कृत को दुरूह से दुरूहतर बना दिया था। अतः साधारण जनता प्राकृत भाषाओं में वातचीत करती थी। गौतम और महावीर ने अपनी शिचाएँ देने के लिए प्राकृत भाषाओं का उपयोग किया जिसे साधारण विकास हुआ। जनता समक सकती थी। इस तरह जनता की भाषाओं का हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी और जो अन्य भाषाएँ हम आजकल वोलते हैं और लिखते हैं, इसी प्रकार वनीं।

लेकिन संस्कृत ही वह भाषा थी जिसमें देवताओं और मनुष्यों के बारे में प्रन्थ रचे गए। ये हमें आज भी उपलब्ध हैं। हम देखते हैं कि मानव-जीवन का कोई भी अंग नहीं है जिसकी चर्चा करते थे कि इन्सान को प्रकृति की भाँति सीधा, सच्चा और स्वच्छ-हृदय होना चाहिए। वे चीनी जनता को सम्राट् के बच्चों की तरह सममते थे। स्वयं सम्राट् को ईश्वर का पुत्र सममा जाता था। यही कारण है कि चीनी सम्राट हजारों वर्षों तक शासन करते रहे।

चीन के दूसरे महर्षि जो कन्पयूशस के बाद हुए, मेन्शियस थे। लेकिन कन्पयूशस से भी पहले लाख्यो त्जू हुए थे। उन्होंने भी शिचा दी थो कि मानव को प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपनी शिचा रूपकों में दी, जिससे मालूम होता है कि वे कुछ गूढ़ विचार सामने रखना चाहते थे। उदाहरणार्थ, जब वे जंगली जानवरों, गैण्डे, जंगली भेंसे या शेर की चर्चा करते हैं तो वे उन्हें उन खतरों का प्रतीक मानते हैं जिनसे मनुष्य को 'ताखो' बचा सकती है, जिसे खाप रहस्यमय शक्ति कह सकते हैं। लाखो त्जू और उनके मतावलिन्वयों ने चीनी जनता के विचारों और साहित्य पर उतना ही प्रभाव डाला जितना कन्पयूशस ने।

लेकिन बहुत सा सुन्दर काव्य बाद में उन महात्माओं ने लिखा जो जीवन से जीवन के लिए प्रेम करते थे। इस तरह सैंकड़ों किव हुए हैं। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध ली पो और पो चु थे। उन्होंने प्रकृति के विविध सुन्दर रूपों की अनुभूति के साथ ही अपने कल्पना-चित्रों को कविता का रूप दिया।

चीनियों ने भी वहुत पहले ही वीरों की गाथाएँ लिखनी शुरू कीं। इनमें लम्बे उपन्यासों में से एक 'सभी इन्सान भाई हैं' विश्व के इने-गिने प्रारम्भिक उपन्यासों में से हैं।

वहुत दिनों तक चीन की लिखने और बोलने की भाषाएँ अलग-अलग थीं। लेकिन पिछले पचास वर्षों में वोलने की भाषा ही लिखी जाने लगी है। इस नई जवान में कई महत्त्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।



हुआ, जिसने वाढ़ों पर नियन्त्रण किया और एक राजवंश की नींव डाली। और भी कई व्यक्ति वहाँ हुए जिनके विचार कविताओं तथा ज्ञान से भरे उपदेशों के रूप में आज भी मिलते हैं।

चीन के इस लम्बे अतीत का ज्ञान हमें अधिकांशतः कन्पयु-शस नामक महात्मा से होता है जो ईसा पूर्व ४४१ से ४७६ ई० पूर्व तक जीवित थे। उनका असली नाम कुंग फू-त्जू था। साधारणत उन्हें 'गुरुदेव' कहा जाता है, क्योंकि जो बुद्धिपूर्ण उपदेश और ज्ञान की बातें उन्होंने अपने प्रन्थों में लिखीं, वे अब तक चीन के धर्म-शास्त्र गिने जाते थे।

मानव के बारे में कन्पयूशस के विचार अत्युच्च थे। उन्होंने यह लिखने की कोशिश की कि लोगों को एक-दूसरे से कैसा व्यवहार करना चाहिए। राजकुमारों और जन-साधारण दोनों से ही उनका समान मित्र-भाव था। सभी से वे छोटी-से-छोटी और वड़ी-से-वड़ी चीजों के वारे में वात करते थे। वे महसूस

भर में किंवदिन्तयों की तरह प्रसिद्ध हो गए हैं। सुकरात लोगों से जीवन और जीवन की समस्याओं पर वातचीत करते हुए घूमते-फिरते थे। वे इतनी सचाई से वोलते थे कि कुछ लोग उनसे चिढ़ने लंगे। उनके शत्रुओं ने कहा कि वह कच्ची उम्र के लोगों को गुमराह करते हैं। अतः उन्होंने एक अदालत में सुकरात पर मुकदमा चलाया और उन्हें जहर पीने को वाध्य किया। लेकिन उन्होंने जो उपदेश दिये थे वे सब उनके शिष्य प्लेटो ने संवाद और बातचीत के रूप में लिख लिए। सुकरात के विचार लेखनीवद्ध करते हुए प्लेटो ने उसमें अपने भी कई विचार जोड़ दिए। उनके प्रन्थों में सृष्टि कैसे शुरू हुई, कैसे इसका विकास हुआ और इन्सान को कैसे रहना चाहिए आदि प्रश्नों पर और विभिन्न यूनानी महात्माओं के विचारों में जो मतान्तर था, हमें स्पष्ट हो जाता है।



यूनानी महात्मात्रों की महत्ता इसी वात में थी कि वे सदा नई-नई वातों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते थे। सदा ही वे प्रश्न और शंकाएँ करते और नण सत्यों का पता लगाते रहते थे। अन्वेषण की यह प्रश्नति हिंपी-के टिज नामक महात्मा के प्रन्थों में स्पष्ट है: "हमारे जीवन-यापन का वर्तमान हंग मेरे विचार से अन्वेपण

श्रौर विकास के लम्बे युग का फल है ... "

[ , , , ]

तीसरी महान साहित्य-गंगा यूनान में प्रवाहित हुई। यूनानी साहित्य, संस्कृत और चीनी साहित्य की ही भाति महान यूनानी सभ्यता के निर्माण में लगे यूनानियों के जीवन, कार्यों और अनुभूतियों का द्र्पण है। जैसा कि में पहले कह चुका हूँ, यूनानियों ने अपने वड़े-बड़े नगरों का निर्माण मेहनती गुलामां की ही मदद से किया था। अतः उन लोगों के विचार उस अवकाश के काल में प्रस्फुटित हुए जो साधारणतः महात्माओं को बैठकर चिन्तन कार्य के लिए मिलता था।

हमारे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि चूंकि यूनानी सम्यता का निर्माण गुलामों द्वारा हुआ था इसलिए उनके मनीषियों के चुद्धि-पूर्ण कथन असत्य हैं। असल में उस समय उच्च पदस्थ लोग, जो यूनान पर शासन करते थे और जिन्होंने नगर-राज्यों का निर्माण किया,



उतने ही प्रगतिशोल थे जितने आर्थ, जिन्होंने जाति-व्यवस्था को जन्म दिया।

यूनान के कई विचारक, — सुकरात, प्लेटो और अरस्तू — विश्व



श्रौर जब कि बड़े वूढ़े विना किसी भी प्रकार की शंका किये अपने पुराने **ऋन्ध-विश्वासों** को दिल से लगाए थे, युवकों की पीढ़ी ने गिरजाघर श्रीर भाषण गृह छोड़-कर सत्य परं आधारित चीजों का पता लगाना **ऋौर कहना शुरू** किया। वैज्ञानिक प्रवृत्ति बढ़ रही थी श्रौर मनुष्य विश्व का स्वामी

बनने लगा था।

इस नई आग के साथ लोगों ने पुस्तकें लिखने, चित्र वनाने, अन्वेषणशालाओं में प्रयोग करने और इस बात का पता लगाने के लिए कि पृथ्वी कैसी है, अथाह समुद्रों में जाना शुरू किया। लियोनार्दों दा विसी इसी किस्म का व्यक्ति था जिसे हम इस नये युग का प्रतीक कह सकते हैं। उसने अपने विचार पुस्तकों में प्रकट किए, पत्थरों में शिल्पकारी की, चित्र वनाए और वायु- हेराक्लाइटस से लेकर—जिसका विश्वास था कि सृष्टि का तत्त्व अग्नि ही है—अरस्तू तक—जिसने प्रत्येक चीज का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक तरीक़े अपनाए—यूनानियों के विचार यूरोप के जीवन और विचार का अंग वन गए हैं। आज यूनानी दार्शनिकों और लेखकों ने जिन विचारों का प्रतिपादन किया था उनकी प्रतिष्ठा विश्व के सभी भागों के लोग करते हैं।

साहित्य की एक और धारा लैटिन का विकास रोमन साम्राज्य के साथ-साथ हुआ, आज यह पाश्चात्य परम्परा का अंग है। विश्व के कुछ महत्तम कवियों और विचारकों ने इसी भाषा में रचना की।

माध्यमिक काल, यानी लगभग ६०० वर्ष पूर्व तक, लैटिन ही यूरोप के सभी देशों की भाषा थी। ईसाइयों के गिरजाघर, जहाँ इसी भाषा का प्रयोग होता था, सभी जगह मान्य थे।

लेकिन शीच ही ईसाइयों में भगड़े शुरू हो गए। कई व्यक्ति उन आज्ञाओं का भी विरोध करने लगे जो ईसाइयों के गिरजाघरों के प्रधान पोप निकालते थे। इस प्रकार ज्ञान और प्रकाश का नया युग शुरू हुआ, जिसे पुनरूत्थान-काल कहते हैं। पुनरूत्थान में योग देने वाले किवयों में डैएटे और पेट्रार्क प्रमुखतम थे। जब कि नरक के भय से जहाँ पोप के कथनानुसार उन्हें पापों के लिए जाना अनिवार्य था, पादरीगण मुँह लटकाए घूमते थे, इन

नये कवियों ने प्रेम श्रीर जन-साधारण तथा सुन्दर-सुन्दर चीजों के बारे में काव्य-रचना की। इसी काल में कथाकार बोके-शियों ने श्रादमियों के भले श्रीर बुरे कमीं के बारे में श्रपने श्रारम्भिक उपन्यास लिखे।



उसके बाद मार्टिन ल्यूथर हुआ। ल्यूथर एक जर्मन किसान था। उसने बाइबिल का अध्ययन किया और देखा कि ईसा के शब्दों और पोप व उनके धम-गुरुओं द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले शब्दों में कितना अन्तर है। उसने खुले-आम पोप का विरोध किया। पादरीगण उससे घुणा करने लगे। उसके बाद जो मगड़े शुरू हुए, उनमें ल्यूथर की भाँति विरोध ('प्रोटेस्ट') करने वाले 'प्रोटेस्टएट' ईसाई बन गए और कैथाँ लिक गिरजे से अलग हो गए। पोप का साम्राज्य समाप्त हो गया और ईश्वर के प्रति नये तथा अधिक तर्कसंगत रुखों की चर्चा होने लगी। अक्सर ये सब आपसी मगड़े हिंसा और युद्ध के कारण बने।

लेकिन मानव का यशोगान करने वाली विज्ञान और दर्शन, किवता व नाटक की पुस्तकों की और चित्रों की संख्या दिनों-दिन बढ़ने लगी। और इस साहित्य व कला ने ही हमारे दिल-दिमाग पर छाकर, हमें वह बना दिया जो हम आज हैं।

यान बनाने और वह प्रत्येक चीज करने की कोशिश की जो मनुष्य को प्रगति के मार्ग पर ले जाय। कोलम्बस पुनरूत्थान काल का दूसरा व्यक्ति था। वह भारत के मार्ग का पता लगाना चाहता था, लेकिन उसने अमेरिका को खोज निकाला।

इसो समय यूरोप के विभिन्न देशों के महान् साहित्य की रचना लैटिन के बदले स्थानीय भाषाओं में होने लगी। अंग्रेज किव शेक्सिपियर ने इस नये जीवन की अनुभूति प्रकट करने में सर्वाधिक श्रेष्ठता प्राप्त की।

पुनरत्थान के साथ ही एक नया आन्दोलन चल रहा था जिसे धर्म-सुधार कहते हैं। ईसाई गिरजाघर अत्यन्त शक्तिशाली हो गए थे और लोगों को नये विचार अपनाने की स्वतन्त्रतान देते थे। अतः कई साहसी व्यक्तियों ने तय किया कि ईसाई मतावलम्बी होते हुए भी वे उन सभी चमत्कारों में विश्वास नहीं कर सकते जिनमें आस्था रखने को पोप कहते थे। अतः उन्होंने धर्म को प्रत्येक



व्यक्ति का निजी मामला वनाना चाहा। इरास्मस नामक एक डच ने कैथाँ-लिक गिरजे के मूर्ख और घमएडी पादिरयों पर, जो जनता द्वारा गिरजा-घरों को दान में दी उप-जाऊ भूमि पर मजे में रहते थे, लेकिन वास्तव में भले आदमी न थे, दोषा-रोपण शुरू किया। इरा-स्मस चाहता था कि ईसाई अधिक सच्चे और ईमानदार वनें। वह कोई तरकी नहीं कर सकता था। पिहिये की ही मद्द से मनुष्य ने प्याला बनाया जिससे वह पीने का काम लेता है। खेतों में सिंचाई के लिए कुओं से पानी निकालने में पिहिये की मदद ली गई है। बैलगाड़ी, रेलगाड़ी और हवाई जहाज भी इसी पिहिये की मदद से चलते हैं। इतना ही नहीं, कारखानों में हजारों मशीनें इसी पिहिये की मदद से चलती हैं। इन्हीं से हमें कपड़ा और प्लास्टिक की चीजें मिलती हैं। इन्हीं मशीनों से औजार तैयार होते हैं जिनकी सहायता से और दूसरे आवश्यक औजार बनाए जाते हैं। और इन सभी वस्तुओं से मिलकर हमारी सभ्यता बनती है।

श्राइए, श्रव हम यह जानने की कोशिश करें कि यह जीवन-चक्र, जिसकी मदद से हमें सारी चीजें उपलब्ध होती हैं श्रीर जिसकी वजह से श्राज के युग में हमारे विचार श्रीर व्यवहार एक प्रकार के ही ढाँचे में ढलकर बनते श्रीर बिगड़ते हैं, चलता कैसे था।

साधारणतः हमें ठीक-ठीक नहीं मालूम कि मनुष्य ने इस पहिंये की कब और कैसे खोज की। लेकिन हम इसके बारे में एक कहानी की कल्पना या रचना अवश्य कर सकते हैं। सम्भव है कि एक दिन ऐसा हुआ कि मनुष्य आग जलाने के लिए लकड़ी के लिए पेड़ का तना काटकर अपनी पीठ पर लादे ले जाने से तंग आ गया और वह उसे घसीटने लगा, अथवा पहाड़ी से नीचे लुढ़काने लगा। और लकड़ी के इस लुढ़कते हुए कुन्दे को देखकर उसे पहले-पहल घूमते हुए पहि ये का खयाल आया।

श्रसल में, ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे पहला पहिया कुम्हार का चाक रहा होगा। श्राज से पाँच हजार साल पहले, मोहेनजोदड़ों के लोग निश्चय ही जानते थें कि इस तरह का चाक कैसे घुमाया जाता है। इसके प्रमाण में सभी किस्म के श्रीर सभी शक्लों के मिट्टी



नवाँ श्रध्याय यन्त्र-युगीन सभ्यता का जन्म

[ ? ]:

क्या आपको माल्म था कि जिस मनुष्य ने सबसे पहले पहिये की कल्पना की वह शायद संसार का सबसे बड़ा आवि-कारक था?

श्राप पूछ सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मनुष्य ने जैसे-जैसे अद्भुत और विलक्षण कार्य किए हैं उनसे आपको परिचित कराने के वाद मेरा यह कहना कि पहिया या चक्र अन्य सभी सुन्दर तथा विलक्षण चीजों से अधिक महत्त्वपूर्ण है, निस्स-न्देह एक प्रश्नवाचक विषय वन जाता है। ऐसी हालत में आपका यह प्रश्न स्वाभाविक ही होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है।

वात यह है कि एक वार अन्न-संग्रह करने की आदत पड़ जाने पर मनुष्य जब तक पहिये का आविष्कार न कर लेता तब तक

श्राप कल्पना कर सकते हैं कि मोहेनजोदड़ो के युग का कुम्हार भी उसी तरह बैठा अपने बरतन और वूसरी चीजें बनाता रहा होगा। बहुत सम्भव है कि प्रारम्भ में कुम्हार एक हाथ से पहिया घुमाता और दूसरे हाथ से मिट्टी को नये नये रूप देता रहा हो। बाद में उसने पाँवों से यह पहिया घुमाना सीख लिया और दोनों हाथों से मिट्टी ढालने का काम लेने लगा। उसके बाद वह इस पहिये को रस्सी से घुमाना सीख गया जो कि चाक के गिर्द लिपटी रहती थी। यह चाक एक और पहिंचे से वँघा रहता था जिसे कोई दूसरा आदमी घुमाता था, लेकिन उस शुरू के जमाने के कुम्हारों की नियुणता भी उतनी ही विलच्छा होती थी जितनी कि आजकल के कुम्हारों की। जिस समय मनुष्य ने कुम्हार का चाक घुमाना सीखा, लगभग उसी समय उसने लकड़ी के बड़े-बड़े कुन्दों के किनारों को काटकर लकड़ी के गोलाकार चक्र बनाने सीख लिए। लकड़ी के ये गोलाकार चक्र पहिये के भीतर धुरे से जुड़े रहते थे। इस तरह पहले-पहल बैलगाड़ियों के लिए पहिये बनाये गए। इन वैलगाड़ियों का मोहंनजोदड़ो, चीन और रोम में काफी प्रचार था।

[ 7]

हजारों वर्ष पूर्व ही इन्सान ने घोड़ा-गाड़ियाँ या रथ भी बनाये जिन्हें एक, दो, तीन और कभी-कभी चार-चार घोड़े खींचते थे। रथ बड़ी तेज रफ्तार से चल सकते थे और शिकार में उनका वड़ा महत्त्वपूर्ण भाग रहता था। अपनी आजीविका के लिए हमारे पूर्वज उन्हीं पर निर्भर करते थे और युद्धों में इन्हीं रथों पर चढ़कर वे अपने शत्रुओं से लड़ते थे।

महाभारत में रथों का उल्लेख हुआ है और मिस्र, यूनान, रोम और असीरिया आदि देशों के रथों के प्राचीन कालीन चित्र भी पाए जाते हैं। यह भारतीय वाहन जिसे हम रथ कहते हैं सुन्दर नक्काशी की हुई लकड़ी का बना और देखने में विशाल-

ŧ



के वरतन हमें मिलते हैं। ये वरतन निश्चय ही कुम्हार के चाक पर बनाये गए थे। मिस्न में कुम्हार के पिह्ये या चाक के बारे में लोगों की जानकारी इससे भी बहुत पहले की थी और चीन में भी अत्यन्त प्राचीन काल से लोगों को इसका पता था। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि यद्यपि इस पिहये को देखकर और कई तरह के पिहये वाद में वनाये गए, लेकिन तिस पर भी हजारों साल गुजर जाने के वाद आज तक कुम्हार के उस आदिकालीन चाक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए आज भी जब आप गाँव में किसी कुम्हार को अपना चाक घुमाते और अपने हाथ से उस पर मिट्टी की विभिन्न चीजें बनाते देखते हैं तो









से धुरे में कसे होते थे। युद्ध में काम आने वाले रथों में छः और अन्य साधारण रथों में चार आरे होते थे।

असीरिया का रथ भारतीय रथ की ही भाँ ति भारी और अधिक विशालकाय था। किसी-किसी रथ के पहियों की हाल धातु की होती थी।

यूनान देश का रथ सोने श्रीर चाँदी से मढ़ा तथा श्रमूल्य कारीगरी युक्त श्रीर सुडील होता था। इसके पहिये पीतल के श्रीर धुरा भौलाद का होता था। प्रत्येक पहिये में श्राठ काय होता था।
इसे चलाना
आसान नहीं
था। शायद
आपको याद
होगा कि कुरदोत्र के रणस्थल
में भगवान कृष्ण
के सिवाय अन्य
कोई अर्जु न के
रथ के लिए
योग्य सारथी न
प्रमाणित हो
सका।

मिस्र का रथ
हल्का होता
था। इसका
ढाँचा लकड़ी
का था और वटी
हुई रिस्सियों की
जाली से रथ का
फर्श या बैठने
का स्थान तैयार
होता था। पहिये
दूर-दूर और



हर भाग में ऐसे कुएँ देखे जा सकते हैं। कुएँ से पानी खींचने का दूसरा तरीका फारस के रहट के ढंग का था। इसमें पहिये की



गोलाई के साथ-साथ बँधे हुए छोटे-छोटे घड़े भी चक्कर काटते हैं। यह पहिया एक दूसरे पिहिये की सहायता से चलता है जिसे दो बैल खींचकर गोलाकार घुमाते रहते हैं। जैसे ही छोटे-छोटे घड़े पिहये के साथ क्रमशः नीचे की श्रोर घूमते जाते हैं उनका पानी नीचे नाली में गिरता जाता है। इस तरह पानी खेतों में ले जाया जाता है।

पहिये का व्यवहार सूत कातने के काम में भी होता था जैसे

तकली में, जिसका प्रचार महात्मा गांधी ने अपने देश में पुनः चालू किया। एक और तरह का उपयोग दो पाटों में एक पहिये का होता था जिसे चक्की के पाट कहते हैं। सारी दुनिया में औरतें अकेले या किसी और को साथ लेकर खूँटी से ऊपर वाले पाट को चलाकर दो पाटों की चक्की में अनाज या गेहूँ पीसती हैं।

ईसा से कुछ पूर्व मनुष्य ने पानी की चक्की का आविष्कार किया। इसमें बहते हुए पानी के दबाव से पहिया चलाया जाता था और इस तरह शक्ति उत्पन्न करके चक्की के पाटों में अनाज पीसा जाता था। प्रथम शताब्दी में इसी सम्बन्ध में यूनान के एक कवि ने लिखा था:

"पिसनहारी वालाओ, अब पीसने के कठिन कार्य में हाथ न लगाओ, क्योंकि डेमेटर ने तुम्हें इस कार्य से मुक्त कर दिया है, अब श्रारे होते थे। यह अत्यन्त शीव्रगामी होता था।

रोम-वासियों ने यूनान के रथों की अपेचा इसका अच्छा विकास किया। उन्होंने अपने रथ लकड़ी के बनाए। रास्ते की परेशानियों से बचने के लिए उन्होंने धुरों में आरे लगाए।

युद्ध में काम आने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को सामान ले जाने में उसकी सहायता लेने से पहले भी पहियों का उपयोग कुओं से पानी खींचने में होता था। लोग पहले रस्सी की सहायता से चमड़े के डोल द्वारा पानी निकालते थे। यह कार्य कठिन था क्योंकि यदि कोई शरीर का सन्तुलन खो बैठता तो कुएँ में जा गिरता।

इसके बाद कुएँ से पानी निकालने का एक श्रिधिक सरल रास्ता निकला। डोल रस्सी के एक सिरे से बाँध दिया जाता था श्रोर उसका दूसरा सिरा एक ऐसी लग्धी या बाँस से बँधा रहता था निसके दूसरे छोर पर एक भारी पत्थर लटकता रहता था। तत्पश्चात् लकड़ी की गोल चरखी का श्राविष्कार हुआ। हाथ से जैसे ही चरखी चलाई जाती उसके ऊपर रस्सी भी लपेटा खाती श्रोर घड़ा कुएँ की पाट के पास ऊपर आ पहुँचता। हमारे देश के



दोनों देशों की सभ्यता का हास मशीनों के प्रयोगों की अवहेलना से ही हुआ।

[ ₹ ]

यह महत्त्व की बात है: जब अमीर लोग कुछ मशीनों का इस्तेमाल करके धन कमाते हैं और नये आविष्कारों का प्रयोग करने से इसलिए इन्कार कर देते हैं क्योंकि वे मंमट में नहीं पड़ना चाहते, तो परिणाम यह होता है कि मजदूरों को वही कठिन परिश्रम करते रहना पड़ता है जो नई मशीनों ने उनके लिए सुलम करा दिया है। क्योंकि इन्सान हजारों वर्षों से नये-नये औजारों का जीवन को सुखप्रद बनाने के लिए आविष्कार करता आया है, और क्योंकि इन औजारों की बदौलत ही उसने उन्नति की है, इसलिए औजार या मशीन की समस्या का सामना करना जरूरी है।

भूतकाल में धनिकों ने अक्सर प्रगति का मार्ग अवरुद्ध किया। वे देखते थे कि गुलाम और रारीव व्यक्ति सस्ते में मशीनों का काम करने के लिए खरीदे जा सकते हैं। धर्म-गुरू भी, और यह ठीक ही था, डरते थे कि इन्सान कहीं ईश्वर के काम की नक़ल करना शुरू न कर दे, अतः उन्होंने भी आविष्कारों को प्रोत्साहन नहीं दिया। गिरजाघरों के धर्माधिकारियों ने तो वैज्ञानिक प्रयोगों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया था।

किन्तु मनुष्य मूलतः आविष्कारक प्राणी है। उसने अधिका-धिक प्रयोग करने प्रारम्भ किये। विशेषता ज्ञान और प्रकाश के उस युग में जिसे पुनरुत्थान काल कहते हैं।

[8]

एक मुख्य प्रयोग जिसमें लोगों ने अपना हाथ डाला वह भाप की सहायता से युद्ध-वाहनों का चलाना था। सिकन्द्रिया के सन्त हीरो से लेकर, जो ई० पू० प्रथम शताब्दी में हुआ, अठारहवीं शताब्दी में हुए स्कॉटलैंग्ड निवासी जेम्स वाट तक कई लोगों ने



परियाँ तुम्हारा काम करेंगी। वे पहिये के सिरे को ढकेलेंगी और उसका धुरा घूमने लगेगा।?

फिर भी धनिकों ने आज तक बराबर पवन-चक्की या जल-चक्की की श्रपेचा दो पाटों की चिक्कयों में पिसनहारियों द्वारा हाथ से अनाज पिसवाना ही पसन्द किया । उन्होंने दूसरे आवि-

ष्कारों की उपेचा की।

श्रीर जब इन ञ्चाविष्कारों का यथेष्ट उपयोग नहीं किया गया तो आविष्कारकों और वैज्ञानिकों ने नये यन्त्रों के अनुसन्धान में कम ध्यान दिया । मिस्न-वासियां श्रीर यूनानियों ने यन्त्रों तथा अपने अन्य प्रयोगों की सहायता से धन की श्रपार राशि एक-त्रित की, जैसे खेतों के सींचने और खानों के खोदने के लिए। और इन





श्रिधिक मनोरंजक है। कनेक्टिकट के जॉन फिच नामक व्यक्ति ने एक नाव बनाई जो १७८७ ई० में डेलावेयर नामक नदी में चलाई गई। एक दूसरे अमेरिकी फुल्टन नामक व्यक्ति ने फिच की नकल करके पनंडुव्वी बनाने की कोशिश की। उसने पेरिस जाकर नेपोलियन को यह सममाने की कोशिश की कि पनडुच्बी की सहायता से अँप्रेजी बेड़े को किस तरह हराया जा सकता है। लेकिन नेपोलियन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अतः फुल्टन ने वापस लौटकर एक जहाजी कम्पनी की स्थापना की और न्यूयार्क राज्य के आसपास भाप से चलने वाले स्टीमर चलने लगे। फुल्टन दिन-प्रतिदिन अमीर होता गया और जॉन फिच, जिसने यन्त्र-चित् पंखों (स्क्रू प्रापेतर) से चलने वाला श्रपना पाँचवाँ जहाज वनाने पर अपना सारा धन खर्च कर डाला था, असफल हुआ। लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया और फिच ने श्रात्म-हत्या कर ली। लेकिन उसकी मृत्यु के बीस वर्ष बाद सैवाना नामक जहाज ने २४ दिनों में अमेरिका से लिवरपूल तक की यात्रा की। अब लोगों ने मजाक उड़ाना वन्द कर दिया। परन्तु वे फिच को भूल चुके थे ख्रीर उन्होंने समभा कि भाप से चलने वाले जहाज का आविष्कार किसी और ने किया।

भाप का इंजिन बनाने के लिए सतत प्रयत्न किया। वाट ने १७७७ ई० में इस तरह का पहला इंजिन बनाया। तत्त्रण ही यह आविष्कार अन्य वस्तुओं के निर्माण में अत्यन्त व्यावहारिक सिद्ध हुआ, क्योंकि जिन सिद्यों में इस भाप के इंजिन का विकास हो रहा था लोगों की त्रावश्यकताएँ त्रौर उसके साथ-ही-साथ उनकी रुचियाँ भी परिवर्तित हो गई थीं । उदाहरण के लिए, अंग्रेज सामन्तों और जागीरदारों ने भूमि घेरकर अपने क़ब्ज़े में कर ली श्रौर बहुत से खेतों पर काम करने वाले मजदूर वेकार हो गए। इन लोगों को मैन्चेस्टर और ब्रेडफोर्ड के कारलानों में काम पर लगाया गया। यहाँ श्रमेरिका, भारत श्रीर श्रफीका के उन उपनिवेशों से जिन पर साहसी अंग्रेज नाविकों श्रीर व्यवसायियों ने प्रभुता स्थापित कर ली थी, रुई लाई जाती थी। लंकाशायर के कारलानों की आवश्यकता पूरी करने के लिए जॉन के ने उड़न-ढर की ( फ्लाई शटल ) श्रीर जेम्स हार श्रेव ने श्रपने 'स्पिनिंग जेनी' नामक चरखे का आविष्कार किया। कुछ समय वाद अमेरिका के ह्विटने ने रुई में से विनौते अलग करने के लिए एक श्रन्य यन्त्र 'कॉटन-जिन' का श्राविष्कार किया। उसके वाद रिचर्ड आर्कराइट और एडमएड कार्टराइट ने पानी की शक्ति से चलने वाली वस्त्र बुनने की मशीनों का आविष्कार किया। वाट के इंजिन और त्रार्कराइट की बुनने की मशीनें, दोनों को मिलाकर साथ-साथ उपयोग में लाया जाने लगा। इस सिम्मलन ने मनुष्य के इतिहास को ही सर्वथा बदल डाला।

भाप का इंजिन वन जाने के वाद, वाट ने भाप से चलने वाला रेल का इंजिन बनाने का प्रयत्न किया। लेकिन वाट से पहले ही रिचर्ड श्रायर विचटिक ने एक रेल का इंजिन बना डाला जो बीस टन बोभ खींच सकता था।

भाप से चलने वाले समुद्री जहाजों की कहानी इससे भी

को ये मजदूर-यृतियनें सहन न हुईं और उन्होंने अपने मित्र पार्लमेण्ट के सदस्यों से इन संगठनों के विरुद्ध कानून पास करवाए।

लेकिन शीव ही लोगों ने अपने अधिकारों पर जोर देना और स्वतन्त्र होने के अधिकार की माँग करना प्रारम्भ किया। लुई सोलहवें के काल में हुए टरगॉट नामक एक फाँसीसी ने 'आर्थिक-स्वतन्त्रता' की चर्चा छेड़ी और लिखा, "लोगों को वे जो चाहें करने की स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए।" इंग्लैंग्ड में एडम स्मिथ ने स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए।" इंग्लैंग्ड में एडम स्मिथ ने स्वतन्त्रता और व्यापार के सहज अधिकारों की वातें कीं। कई लोगों ने 'जनता के घोषणा-पत्र' लिखकर अपने देश की सरकार में अपने प्रतिनिधित्व और आवाज की माँग की। स्वभावतः मिल मालिक, जिनका सरकार में जोर था, मजदूरों को शक्तिशाली नहीं वनने देना चाहते थे और यह आन्दोलन जिसे 'चार्टिस्ट' आन्दोलन करते हैं बुरी तरह दवा दिया गया। धनी मिल-मालिकों की जीत हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि और अधिक वस्तुओं का उत्पादन हुआ। लेकिन इन वस्तुओं का उत्पादन करने वाले करोड़ों व्यक्ति गन्दी मजदूर-वस्तियों में अत्यन्त भयावह स्थिति में जीवन के दिन काटते थे।

भारत को जीतने के बाद अंग्रेजों ने हमारे देश में भी मशीनों का प्रचलन शुरू किया। किन्तु अंग्रेज भारतीय मिलों में उत्पादित वस्तुओं से प्रतियोगिता नहीं चाहते थे, अतः भारतीय उद्योग विकसित न हो सके और हमारा देश पिछड़ा रहा। इंग्लैण्ड में तो मजदूरों की हालत में बड़ा सुधार हुआ, लेकिन हमारे मजदूर आज भी उसी तरह छोटी-छोटी गन्दी विस्तयों में जो इन्सान के रहने लायक भी नहीं हैं, जीवन-यापन कर रहे हैं, जिस तरह सो वर्ष पूर्व इंग्लैण्ड के मजदूर करते थे।

आज यह स्पष्ट है कि मशीनी सभ्यता ने सस्ते दामों पर हमारे

लगभग ६० वर्ष के वाद स्कॉटलैंग्ड निवासी स्टीफेन्सन ने यात्रा करने वाले जहाज का निर्माण किया। यही आधुनिक रेलों का जन्मदाता था।

पिछले एक अध्याय में हमने गुफा-वासी के अग्नि-प्रज्वलन से लेकर विजली के आविष्कार तक की कहानी बताई थी। इस श्राविष्कार के फलस्वरूप तार, टेलिफोन श्रीर उसके बाद विजली के इंजिन का निर्माण हुआ।

[ ५ ] मशीनों का प्रांदुर्भाव जहाँ एक श्रोर मानवता के लिए कल्याण-प्रद था, वहाँ दूसरी ओर अभिशाप लिये हुए भी था। छोटे-छोटे लोग जो अपने औजारों से जूते, लकड़ी के सन्दूक और वरतन वंगै-रह वनाते थे श्रव न्ए-मात्र में हजारों की संख्या में चीजें उत्पन्न करने वाली मशीनों की तुलना में नहीं टिक सके। मशीनें महँगी थीं, और ये कारीगर धनी नहीं थे। ख्रतः उनके लिए बड़ी-बड़ी मशीनें खरीदना सम्भव न था। इस कारण उन्होंने उसी तरह धनिकों द्वारा संचालित वड़े-वड़े कारखानों में मजदूरी करनी प्रारम्भ की जिस तरह वेकार भूमिहीन कृषक मजदूरों ने । कुछ वेकार कारीगरों ने सोचा कि मशीनें उनकी दुश्मन हैं और मशीनें तोड़ने लगे। इंग्लैंग्ड में इन विद्रोहियों को जिन्हें 'ल्यू डाइट्स' कहते हैं, कुचल दिया गया और लोग अपनी किस्मत से समभौता करके बड़े-बड़े कारखानेदारों की नौकरी करने लगे। इससे उन्हें पहले से कुछ अधिक पैसे मिल जाते थे। वे गन्दगी श्रीर धुएँ से भरे वड़े नगरों में रहने लगे श्रीर अपना वह हस्त-कौशल भूल गए जिसकी वदौलत इन्सान हमेशा से सर्वोत्तम वस्तुत्रों को निर्माण करता त्राया है।

कारखानों के चेत्रों में लोगों की स्थिति वहुत बुरी थी। अतः मजदूर-वर्ग-मजदूर यूनियनों में संगठित होने लगा, लेकिन मालिकों करने की कोशिश की। इसके फलस्वरूप उत्तरी और दिन्नणी अ रिका में घोर गृह युद्ध हुआ। गुलामी के विरुद्ध इस आन्दों का नेतृत्व महान् अमेरिकी नेता अबाहम लिंकन ने किया। ब बड़ी कठिनाइयों का सामना करने के वाद लिंकन की विजय और उन्होंने १८६३ ई० में मुक्ति का घोषणा-पत्र प्रकाशित कि जिसके अनुसार सभी गुलाम स्वतन्त्र कर दिये गए। कुछ व वाद एक पागल व्यक्ति ने उनकी हत्या कर डाली। लेकिन उन काम जारी रहा।

यूरोप के मजदूरों के घोर संघर्ष के बावजूद कई पीढ़ि तक उनके अधिकारों को कोई मान्यता नहीं मिली। अक्सर इ संघर्षों का नेतृत्व जागृत मिल मालिक स्वयं करते थे। उदाहर के लिए राबर्ट ओवन ने, जो कई सूती कपड़े की मिलों का स्वाग्था एक 'समाजवादी समुदाय' की स्थापना की। लुई ब्लें नामक एक फान्सीसी लेखक ने एक 'सामाजिक यंत्रालय' स्थापि करने की कोशिश की। दार्शनिक कार्ल मार्क्स और मिल मालिक फेडिरिक एंगेल्स ने उन कारणों का अध्ययन करने का प्रयत्न किया, जिनके फलस्वरूप मशीनी सम्यता मनुष्य मात्र को सुख-शान्ति देने में असफल हुई। मार्क्स ने महसूस किया कि स्थिति खराब होने का कारण यही था कि पूँजीपित मजदूरों को गुलाम मजदूर के रूप में वेच व खरीद सकते थे अतः १८६४ ई० में उन्होंने मजदूरी करने वालों की पहली अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का संगठन किया और १८६७ ई० में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'कैपिटल' का प्रथम भाग प्रकाशित किया।

मार्क्स ने कहा कि मशीन-युग के कारण समाज में एक नये वर्ग (पूँजीपित वर्ग) का प्रादुर्भाव हुआ है। ये पूँजीपित अपनी वचत की रकम नये। यन्त्र खरीदने में खर्च करते हैं। मजदूर इन श्रोजारों से श्रोर श्रिधक धन उपार्जित कर देते हैं। लिए अनेकानेक वस्तुएँ सुलम कर दी हैं, लेकिन इसने हमें वह सुल नहीं दिया जिसकी लोगों ने उस समय आशा की थी जब कारखानों की चिमनियाँ धुँ आ निकालने लगीं, रेलें दौड़ने लगीं और समुद्रों में जहाज चलने लगे।

यहुत से साहसी व्यक्तियों ने मजदूरों के बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उदाहरणार्थ कारखानों में काम के घण्टे सीमित कराने में लम्बा समय लगा, क्योंकि मालिक इसके विरोधी थे।

पाँच छः वर्ष के वच्चों से कारखानों में काम लिये जाने पर कानूनी प्रतिवन्ध लगाने के पूर्व भी वहुत वहस हुई। अमेरिका में इसके से मिलता जुलता संघप भी या जिनसे उनके रंग के कारण वहुत बुरा व्यवहार किया जाता था और उनहें काम नहीं दिया जाता था।



दिल्ला अमेरिका के धनिक गोरे जमींदार जानते थे कि वे विना गुलामों की मदद के रुई देदा नहीं कर सकते। लेकिन उत्तर के कुछ भले लोगों ने स्वातंत्र्य-घोपणा में स्वीकृत किये गए इस सिद्धान्त के अनुसार कि "सभी व्यक्तियों को 'स्वतन्त्र' और समान मानकर एक-सा व्यवहार किया जाय," गुलामी की प्रथा समान सोच रहे हैं कि उन अनिगनत लोगों के रहन-सहन का स्तर कैसे सुधारा जाय जो अपनी मज़दूरी से धन का सम्पूर्ण उत्पादन करते हैं। अग्रु-शक्ति जैसे वैज्ञानिक अन्वेषगों का प्रयोग यदि वमों के उत्पादन के लिए न किया जाय तो हमें इसकी आशा वँध सकती थी, क्योंकि यदि हम इसका और अन्य शक्तियों का उपयोग अधिकाधिक खाद्यानों और अन्य वस्तुओं के उत्पादन में करते तो 'वहुतायत का युग' आ जाता।

लेकिन इन्सान के लिए यह समक्त लेना आवश्यक है कि वह मशीन का स्वामी है, उसका गुलाम नहीं। तभी वह मशीनों के कारण फैली समस्त बुराइयों पर नियन्त्रण करके मानव-मात्र की सुख-समृद्धि में वृद्धि कर सकेगा। हमें अंग्रेज-मनीधी जेरमी-बेन्थम के इस विद्वत्तापूर्ण कथन को याद रखना चाहिए: "दूसरों को सुखी बनाना ही सुखी बनने का मार्ग है और दूसरों को सुखी बनाने का मार्ग उन्हें अपने प्रेम का आभास देना है। उन्हें अपने प्रेम का आभास देने का मार्ग ही वास्तव में उनसे प्रेम करना है।"



इस तरह धनी दिन-प्रतिदिन श्रौर धनी होते जाते हैं श्रौर गरीव मजदूर दिन-प्रतिदिन रारीव होते जाते हैं। श्रतः उन्होंने सभी देशों के मजदूरों को एक होकर श्रपने श्रधिकारों के लिए संघर्ष करने की सलाह दी।

मार्क्स और अन्य समाजवादियों के विचारों ने जोर पकड़ा। फज़तः वाद में इंग्लैएड में मज़दूर-दल अपनी प्रतिनिधि-सरकार वनाने में सफल हुआ। रूस में, प्रथम विश्व-युद्ध के समय, समाजवादी और कम्युनिस्टों ने सफल क्रान्ति करके नई सोवियत सरकार की स्थापना की। इसे प्रजीपतियों और ज़मींदारों की विरोधी शोपित-वर्ग की तानाशाही के नाम से पुकारा जाता है।

हमारे युग ने समाज के दो वर्गों, समाजवादियों और पुँजी-वादियों के वीच का संघर्ष भेला है। प्रत्येक स्थान पर लोग

होकर जाता है। फिर यह टेढ़े-मेढ़े रास्तों से होता हुआ पुनः प्रकट होता है। फिर भी सदेव यह मार्ग उन्नति के शिखर की ओर बढ़ रहा है। इसकी पहुँच एक निश्चित सीमा तक होती है। फिर वह उस ऊँचाई से एक गड्ढे में स्थिर हो जाता है, यह पुनः किसी अन्य शिखर की ओर अप्रसर होता है, क्योंकि प्रत्येक शिखर चितिज पर के किसी उच्चतर शिखर या श्रेणी का रहस्य इसे बतलाता है।

उपरोक्त कथन की सत्यता हम इस परिवर्तन में देख सकते हैं कि भोजन की तलाश में भटकने वाले आदिम-मनुष्य कैसे मोंपड़ियों में वस गए और आसपास की भूमि पर अन्न उत्पन्न करने लगे।

इसी भौतिक परिवर्तन के साथ-साथ हम एक मनुष्य में अन्य मनुष्यों के प्रति जो व्यवहार था उसमें मानसिक परिवर्तन के लच्चा भी देख सकते हैं। ऐसी अवस्था में जानवरों का शिकार या भोजन एकत्र करने की होड़ में दूसरे मनुष्य उनको शत्रु प्रतीत होते, किन्तु अब वे ही मित्र दिखाई पड़ने लगे, क्योंकि अब उन्होंने एक साथ मिलकर फसल उत्पन्न की।

भारत, मिस्न, रोम और चीन इन सभी प्राचीन सभ्यताओं में जहाँ सनुष्य ने छोटे-छोटे गाँवों में रहना प्रारम्भ कर दिया था, परस्पर अपनी कठिनाइयों और दुखों को एक-दूसरे से कहना भी शुरू किया और दूसरों के सुखों में आनन्द का अनुभव करने लगे। प्राचीन काल में ही उन्होंने एक-दूसरे की सहायता करना आरम्भ कर दिया। छुछ लोग अन्न उत्पन्न करते, अन्य लोग वरतन वनाते या कपड़ा बुनते अथवा लकड़ी का सामान वनाते या अपने गाँव वालों की ओर से रन्ना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते। अन्न पैदा करने वाले किसान जुलाहों से कपड़ा लेने के वदले में

## ं दसवाँ ऋध्याय

## एक था राजा

[ ? ]

इन्सान की कहानी बहुत लम्बी है श्रीर उसके साथ-ही-साथ श्रीर बहुत सी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। उस सिलसिले की कुछ कहानियाँ इस पुस्तक में लिखी जा चुकी हैं। किन्तु मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के साथ मिल-जुलकर रहना कैसे सीखा, इसकी सबसे महत्त्वपूर्ण कहानी श्रभी वाकी है। इसे श्रन्त में कहने के लिए मैंने इसलिए रख छोड़ा था, क्योंकि मेरा विश्वास है कि यदि हम इस कहानी से कुछ शिचा प्रहण करें तो हमारी मानव-जाति शुग-युग तक जीवित रह सकती है, नहीं तो हम निस्सन्देह नष्ट हो जायँगे।

हम लोगों ने देखा कि किस तरह घते जंगलों के छाँधेरे में रहने वाले आदिपूर्वजों की स्थिति पशुओं से शायद ही छुछ अच्छी थी। इस वात का हमें पता नहीं कि अपने आसपास के इन ख़तरों के बीच में रहने वाला इन्सान कैसे सुरिचत बचा रहा। लेकिन बन्दर की शक्ल के इन्सान से आज के इन्सान तक कें शारीरिक विकास में भी हम उन गुणों को देख सकते हैं जिसके कारण उसे आज के इन्सान का स्वरूप शाप्त करने में सहायता मिली है।

इस संसार का हमारा ज्ञान सीमित है। बहुत कम वस्तुओं के वारे में ही हम निश्चित रूप से कुछ कह सकते हैं। उन्हीं में से एक यह है—विकास एक घ्रुव सत्य है, यद्यपि इसका मार्ग सरल और सुगम नहीं। वास्तव में इतिहास का मार्ग सपाट मैदान में वहने वाली अवाय धारा के मार्ग की तरह सीधा और सरल नहीं। यह वीहड़ वनों और ऊँची-नीची घाटियों से

उन्होंने गाँव के सबसे वूढ़े और बुद्धिमान व्यक्ति को चुना। प्राचीन काल में हमारे देश में पाँच अनुभवी वृद्धों या पंचों को चुनने की प्रथा थी। इसी प्रथा से पंचायत का निर्माण हुआ।

हर प्रकार के भगड़ों का निपटारा पंचायत द्वारा होता था। यदि किसी परिवार के पास पर्याप्त जमीन न होती तो उसे पंचायत अतिरिक्त भूमि देती। यदि कोई कुम्हार सुस्ती दिखलाता और किसी खास किसान को घड़े न देता तो पंचायत उसे काम करने और आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कहती। भूमि अथवा चरागाहों पर किसी एक का स्वामित्व न होकर प्रत्येक का अधिकार होता था। अतः प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान होता था। व्यक्ति के अधिकारों की उचित रक्ता होती है अथवा नहीं, इसकी देख भाल करने के अलावा पंचायत खेतों में पानी पहुँचाने तथा जबड़-खावड़, खराब रास्तों की मरम्मत करने का कार्य भी सँभालती थी।



उन्हें कुछ अन्न देते। वे कुछ अनाज वर्ड़ को देते जो उनके रथों को वनाता और उनकी मरम्मत करता था। ईश्वर से प्रार्थना करने के वदले में वे पुरोहितों या पादिरयों को मेंट देते थे। उनके पास पर्याप्त भूमि थी। लोग किठन परिश्रम करते थे और खेती की उपज के वँटवारे में कोई किठनाई नहीं होती थी अथवा यदि होती भी तो नाम-मात्र के लिए।

बाद में जब वर्षा समय से नहीं हुई अथवा उन पर जंगली जानवरों ने आक्रमण किया तो उन्हें दूसरे प्रदेशों की ओर जाना पड़ा और यह पहले-जैसा उपयोगी प्रमाणित नहीं हुआ। और शायद इस सम्बन्ध में किठनाइयाँ उत्पन्न हुई कि अच्छी भूमि पर किसका अधिकार हो और अपेत्ताकृत कम-उपजाऊ भूमि किसके हिस्से पड़े। ऐसा प्रतीत होता है कि तब वे किसी स्थान पर एकन्न हुए और इस समस्या तथा अन्य प्रश्नों को हल करने के लिए



का ऋस्तित्व हुआ।

छोटे-छोटे सरदारों या राजाओं ने अपने दल या अपने सिपाहियों की शक्ति के मुताबिक एक, दो या सौ-सौ गाँवों पर शासन किया। इस काल में एकमात्र शारीरिक शक्ति या पशुबल ही पर्याप्त था। यदि किसी राजा के यहाँ कोई शक्तिशाली वीर होता जिसे वह अन्य गाँव वालों को परास्त करने के लिए भेज सकता तो राजा इस प्रकार अपने कब्जे में श्रीर भी श्रधिक भूमि कर लेता। इस तरह वह शक्तिशाली हो गया श्रीर उसने एक दरबार की स्थापना की तथा कर्मचारियों का चुनाव किया जिनका कार्य उसकी आज्ञाओं का पालन करना था। अपने अधिकृत छोटे से राज्य के लोगों से उसने अनाज-संप्रह किया श्रीर एक कुशल सेना तैयार की। फिर यदि वह श्रपने पड़ोसी राजाओं से अधिक शक्तिशाली होता तो वह उन अन्य राजाओं के प्रदेश में 'अश्वमेध' घोड़ा भेजकर उन्हें युद्ध के लिए चुनौती देता। किसी अन्य राजा द्वारा घोड़े के रोके जाने पर चुनौती स्वीकार मानी जाती और दोनों राजाओं की सेना में युद्ध होता। जो फौज अधिकाधिक विपित्तयों को मार गिराती और दुश्मनों के हथियारों को नष्ट करती, उसकी जीत समभी जाती। उसका राजा अन्य राजा की जमीन को अपने राज्य में मिला लेता। इस प्रकार विशाल सेना वाले राजा ने वहुत-से छोटे-छोटे और निर्वल राजाओं को हराकर अपने अधीन कर लिया और वह राजाओं का भी राजा वन वैठा। वह महाराजा या शाहंशाह के नाम से पुकारा जाने लगा।

हमारे देश में हजारों वर्षों तक इसी प्रकार के राजाओं का युग रहा। किन्तु सरकार का वह स्वह्मप, जिसका उन्होंने निर्माण किया था, बहुत-कुछ उसी ढंग का रहा जिस तरह कि वह प्रामवासियों के लोकतन्त्र शासन-काल में था, क्योंकि जब राजाओं ने इन [ 3]

एक दिन अचानक कुछ अन्य खूँखार घुड़सवारों के दलों ने इस छोटे से गाँव की सुख-निद्रा भंग कर दी। वे पशुओं के भुएडों को खदेड़ते हुए आए। उन्होंने सारा वातावरण अशान्त और कोलाहलपूर्ण कर डाला। उनकी भाषा भी अजीव थी, जिसे ये प्रामीण न समम सके। उनके जंगली वरताव और चाल-डाल से यह पता चला कि वे कोई अच्छा कार्य करने के लिए न निकले थे। यदि किसान उनके लिए उपजाऊ जमीन छोड़कर अन्यत्र न भाग

जाते तो वे उनसे लड़ने के लिए तैयार थे। घुड़-सवारों के इस दल का नेता एक व्यक्ति था जो दूसरों की अपेचा देखने में अधिक हष्ट-पुष्ट था। वह दल का सरदार था। उसकी आज्ञाका पालन होता था। गाँव के उन पाँच बृद्धों और सीधे -सादे शान्तिप्रिय प्रामीणों के पास लुटेरों का मुकावला करने के लिए उनके जैसे हिथयार न थे। गाँव वालों ने श्रात्म-समर्पण कर दिया श्रोर उस सरदार तथा उसके घुड़सवारों ने गाँव का शासन सँभाला। इसी प्रकार सवसे पहले राजा



अपना निर्णय देता।.

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस प्रकार का सीधा-सादा और समुचित ढंग का न्याय भारत में अठारहवीं शताब्दी तक प्रचित रहा और भारतीय राज्यों-रजवाड़ों में तो जहाँ राजा-महाराजाओं का शासन था पिछले कुछ वर्षों तक भी।

ये राजा अथवा महाराजा सर्वशक्तिमान थे, क्योंकि इनके पास सेना, सिपाहियों की शक्ति, सभासद और अव्य नौकर थे। यदि किसी अन्य शक्तिशाली राजा ने और अधिक बड़ी व शक्ति-शाली सेना के सहारे उनका सिंहासन छीन लिया तो यह नया राजा उसकी शक्ति को भी प्राप्त कर लेता था। सेना की शक्ति, प्राण्यातक हथियारों से सुसज्जित सिपाहियों की शक्ति—िकसी भी प्रकार से शक्ति बड़ी ही महत्त्वपूर्ण ताकत थी। एक कहावत है: "जिसकी लाठी उसकी भैंस।"

[ 8 ]

पन्द्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी में आने वाले यूरोपीय आक्रमणकारियों के अपने-अपने देश में उनके राजा थे। और जब बरतानिया के लोगों ने भारत पर विजय प्राप्त की तो इंग्लैएड के राजा भारत के सम्राट् वन गए। शक्ति अथवा अधिक बलशाली का सिद्धान्त यहाँ भी लागू हुआ।

किन्तु विटेनवासियों के इस देश में पैर रखने के साथ-ही-साथ हमें यूरोप में होने वाली कुछ घटनात्रों का पता चला जो वहां पहले घट चुकी थीं और जो साम्राज्य की शक्ति के सारे सिद्धान्त को एक नया रूप दे रही थीं।

प्रेट त्रिटेन में भी आक्रमणों के माध्यम से ही और जगहों की तरह राज्य का सिद्धान्त विकसित हुआ तथा राजा ने अपने कुशल सिपाहियों और सरदारों को अपना सभासद नियुक्त किया।

भारतीय राजात्रों और अंग्रेज राजाओं में केवल यही अन्तर

गाँवों को जीता तो उन्होंने भूमि पर अधिकार जमाना प्रारम्भ नहीं किया, यद्यपि भूमि पर उनके कुछ अधिकार अवश्य थे। उदाहरणार्थ वे अपने खजाने के लिए प्रत्येक किसान से उसकी उपज में से कुछ अनाज कर के रूप में लेते थे। वे अपने घोड़ों के लिए चरागाहों से घास और शिकार करने के लिए कुछ जंगल सुरित्तत रख छोड़ते थे। इसके बदले में वे जंगली जानवरों तथा अन्य शत्रुओं से सेना की सहायता से गाँव वालों की रत्ता करते थे जिनको वे गाँव वालों से ही इकट्ठा किया हुआ अनाज खाने को देते थे। वे कुओं और खाइयों की देखभाल और सड़कों की मरम्मत करवाते थे। प्रामीणों से उनका प्रत्यत्त सम्बन्ध शायद ही स्थापित हो पाता था, किन्तु वह कर-संप्रह या कर वसूल करने वाले के माध्यम से ही रहा। यही व्यक्ति हर फसल के अवसर पर राजा के भाग का अनाज ले जाता। अनाज-संग्रह कर लेने के वाद वह उसे ऊँटों पर लादकर किसी वड़े गाँव या नगर को ले जाता। राजा ने ऊँची-ऊँची दीवारों से घिरा हुआ मकान यहाँ वनवाया जिसे किले के नाम से पुकारते हैं। कर-संग्रहक गाँवों के समाचार भी राज्य में पहुँचाता था। सम्भवतः बुद्ध प्रामीए जिन्हें अपनी करियादें सुनानी होतीं इसी कर-संप्रहक के माध्यम से अपनी वात राजा तक पहुँचाते । उसे वह राजा के सम्मुख रखता, जो अपने वहादुर सिपाहियों और सभासद विद्वानों के वीच वैठा करता था। राजा शामीणों की फरियाद को वड़े ध्यान से सुनता और श्रपने सभासदों की राय से वह यह निश्चित करता कि किस मामले में क्या किया जाय। सम्भवतः शिकायत के पात्र, प्रतिवादी या मुदालेह को बुलाया जाता था। इसके लिए सिपाही भेजे जाते, वे उसे पकड़ते और राजा के पास ले आते। तव वादी और प्रति-वादी दोनों को अपनी-अपनी वात कहने का अवसर दिया जाता। इसके वाद राजा अपनी न्याय-बुद्धि से समासदों से राय लेकर



इलैंग्ड में फिर से राजा होने लगे। किन्तु एक सभा निरन्तर विकसित हुई जिसे 'पार्लमेग्ट' कहते हैं श्रीर जिसमें व्यापारियों के प्रतिनिधि होते थे। किन्तु राजा की शक्ति बराबर सीमित रही।

पार्लमेण्ट पर व्यापा-रियों का यह आधिपत्य आगे चलकर और ढीला किया गया। उन विद्वानों

ने जिन्होंने यूनान और रोम के इतिहास तथा यूरोप महाद्वीप में होने वाली घटनाओं से कुछ ज्ञान उपार्जित किया था, इन संकुचित पिछड़े हुए धनी लोगों के विरुद्ध जोरदार शब्दों में अपने उप विचार लिपिबद्ध किये।

## [ 4]

इन सबमें बड़ी और महत्त्वपूर्ण घटना फ्रान्स की राज्य कान्ति थी। क्रॉमवेल की क्रान्ति से इंग्लैंड में राजाओं के देवी या ईश्वरप्रदत्त अधिकारों के सिद्धान्त के स्थान पर 'पार्लमेएट' के अधिकारों की प्रतिखापना हुई। परन्तु फ्रान्स में राजाओं द्वारा देवी अधिकारों का उपयोग अभी तक उसी तरह होता था जिस तरह वे करते आए थे। फ्रान्स के राजा-गण यूरोप के अन्य राजाओं को आपस में लड़ाकर अभी भी शक्तिशाली बने हुए थे। उन्होंने व्यापारियों को धनोपार्जन करने की पूरी छूट दी और दूर-दूर देशों से व्यापार करने में सहायता पहुँचाई।

था कि भूमि के प्रति भारतीय राजाओं के थोड़े ही अधिकार थे (जैसे वे अपनी सेनाओं की मदद से प्रामीणों की रचा का भार वहन करते जिसके वदले में वे कर लेते थे) जविक अंग्रेज राजा पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में 'ईश्वरप्रदत्त अधिकार' के सिद्धानत के मुताबिक भूमि के अधिपित या स्वामी थे। वे जव अपने सभासदों को भूमि देते तो थे अमीर सरदार भी भूमि के स्वामी वन गए। प्रामीण-जन उनकी भूमि में आसामी या उनकी प्रजा वनकर परिश्रम करते थे।

कुछ काल के पश्चात् ये सरदार, नवाव या 'वैरन' कहे जाने लगे जिनके पास काकी जमीन हो गई श्रीर उनकी शक्ति भी उसी प्रकार वहुत वढ़ गई। किंग जॉन नामक राजा के शासन काल में ये नवाव एक जगह सभा करने के लिए इकट्ठे हुए श्रीर उन्होंने 'मैग्ना कार्टा' नामक कुछ विशेष श्रधिकारों के पत्रक पर राजा के हस्ताचर करवाए। इस पत्रक ने राजा की शक्ति को सीमित कर दिया और देश की राष्ट्रीय सरकार में सरदारों को श्रच्छा प्रति-निधित्व प्रदान किया।

वाद में अंग्रेजों के इतिहास में राजा जॉन के ही समय के नवावों या 'वैरनों' के उत्तराधिकारियों ने फिर से सभा की और राजा की शक्ति व उसके अधिकारों को और भी अधिक सीमित कर दिया। इस सम्पूर्ण काल की प्रजा या आसामी विलक्षल गुलामों की तरह पिसते थे।

इसके और भी वाद छोटे-छोटे सरदारों और व्यापारियों ने राजा के 'ईश्वरीय अधिकार' के सिद्धान्त के विरुद्ध विद्रोह किया और उन्होंने ऑलिवर क्रामवेल के नेतृत्व में अपने लोक-तन्त्र-शासन की स्थापना की। वास्तव में पुराने 'वैरन' या नवाव अँग्रेज़ राजवंश के उत्तराधिकारियों को पुनः शक्ति दे गए और टरगॉट तथा अन्य लेखकों ने 'एन्साइक्तोपीडिया' नामक एक कोष का निर्माण प्रारम्भ किया जिसमें समस्त नये विचारों, नई कला, नये विज्ञान और नये ज्ञान को एंक्ति-बद्ध किया गया। फ्रान्स के लोग इस तरह के कार्य का स्वागत करने के लिए खुशी से लालायित थे। इन नये विचारों की अग्नि सारे फ्रान्स में फैल गई। चारों ओर अशान्ति का वातावरण छा गया। १७८६ ई० और १७६१ के बीच सर्वप्रथम राजा के अधिकारों को सीमित करने के प्रयत्न हुए, लेकिन सफलता न मिली। तब अगले सात वर्षों तक निर्वाचन के द्वारा जनतन्त्रात्मक सरकार के ढंग पर लोकतन्त्र स्थापित हुआ। भिन्न-भिन्न तरीकों से राजा ने अपने पद की रचा करने का प्रयत्न किया, क्योंकि खजाना खाली



हो गया था और देश पर
अत्यधिक ऋण था।
किसी भी प्रकार के नये
कर देना लोगों को मंजूर
न था। उनका नारा था:
"प्रतिनिधित्व के विना
कोई कर नहीं लगाया जा
सकता।" इस प्रकार
फ्रान्स की जनता मज्बूत
होने लगी। लेकिन राजा
अपनी एक-छत्र सत्ता को
नहीं छोड़ सकता था।
अतः सोलहवें जुई और
उसकी रानी ने युद्ध

प्रारम्भ किया। राजा की निरंकुश शक्ति का नाश करने के लिए पेरिस की जनता ने बेस्टाइल नामक जेल पर धावा बोल दिया। यूरोप और विशेषतः इंग्लैंग्डं से बहुत से छोटे-छोटे व्यापारी और रारीव किसान हाल में लोजे हुए नये महाद्वीप, अमेरिका में बसने के लिए पहुँच गए थे। लेकिन इस नये देश का शासन अँग्रेज़ राजाओं के अधीन था और यहाँ के लोग अँग्रेज़ राजाओं के कठोर शासन को पसन्द नहीं करते थे, अतः उन्होंने वरावर उनका तीत्र विरोध किया और अठारहवीं शताव्दी के अन्त में उन्होंने अँग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खड़ा करके अपना लोकतन्त्र स्थापित किया। प्रत्येक व्यक्ति और उसके अधिकारों की समुचित रहा के सिद्धान्त पर निर्भर अमेरिकी स्वतन्त्रता की घोषणा ने सारी दुनिया में एक नई कान्ति का संचार किया।

[ 4 ]

लगभग इसी समय फान्स में वॉल्टेयर और मॉएटेस्क्यू नामक दो विद्वान् इसका जोरदार प्रचार कर रहे थे कि सभी मनुष्यों को स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। वे धार्मिक व राजनीतिक च्यत्याचारों के कट्टर विरोधी थे। स्विटज्र्लैंड निवासी रूसो ने लिखा कि आदि-कालीन प्राचीन समाज में मनुष्यं अधिक सुखी था। उसने राजतन्त्र के सिद्धानत का खण्डन भी किया। डिडेरॉट, डी एलेम्बर्ट,



'जैकोवियन' कहे जाने वाले उम विचार के लोगों में 'गिरो-ण्डिस्ट' नामक शान्तिप्रिय लोगों के प्रति दुश्मनी जाग गई और कई 'गिरोग्डिस्ट' लोगों को प्राण्डिण्ड दिया गया अथवा उन्होंने आत्महत्या कर ली।

सन् १७६३ ई० के अक्तूबर मास में 'जैकोबियनों' ने संविधान को स्थगित कर दिया और डाण्टन और रॉबेस्पियर-जैसे क्रान्ति-कारियों के नेतृत्व में जन-सुरत्ता करने वाली एक छोटी कमेटी या संस्था ने शासन के सारे अधिकारों को हस्तगत कर लिया। इस संस्था ने ईसाई-धर्म और पुराने केलैण्डर की समाप्ति कर दी। किन्तु अब उस भयानक विनाशकारी शासन का प्रारम्भ हुआ जिसमें प्रतिदिन ७० से लेकर ५० मनुष्य तक कत्ल किये जाते थे, चाहे वे अच्छे होते अथवा बुरे।

राष्ट्रीय-सभा के सदस्य अन्त में रॉवेस्पियर के दुश्मन बन गए और वे उसे पकड़कर 'गिलोटीन' करने ले गए। सन् १०६४ की २७ जुलाई को इस खौफनाक शासन का अन्त हुआ और पेरिस ने सुख-शान्ति के दिन देखे।

फ्रान्स के ऐसे अशान्त वातावरण को देखते हुए यह आवश्यक हो गया कि देश का शासन तब तक कुछ शक्तिशाली लोगों के हाथों में रहे जब तक कि जन-क्रान्ति के विरोधी कुचले नहीं जाते। अतः चार वर्ष तक के काल में जब कि फ्रान्स की सेनाएँ विदेशियों से लड़ने में लगी रहीं, फ्रान्स का शासन-सूत्र पाँच संचालकों द्वारा सम्माला गया। वाद में नेपोलियन बोनापार्ट नामक तरुण सेना-पति को सारे अधिकार सौंप दिये गए जो सन् १७६६ में फ्रान्स का सर्वप्रथम कॉन्सल या राज-प्रतिनिधि बनाया गया।

[ & ]

अगले पन्द्रह वर्षीं में रण-श्रेष्ठ वीर नेपोलियन ने फ्रान्स की सेना को शक्तिशाली वनाया। उसके हृद्य में यूरोप के 'नेशनल असेम्बली' नामक राष्ट्रीय सभा की बैठक ४ अगस्त को हुई। उसमें शासक की सभी सुविधाओं को नष्ट कर देने का निश्चय किया गया। इसी अगस्त की २०वीं तारीख के दिन मनुष्य के अधिकारों का घोषणा-पत्र प्रकाशित हुआ जो फ्रान्स के संविधान के पहले ही सुद्रित हो चुका था।

यूरोप के अपने मित्र-राजाओं से सहायता पाने के लिए लुई ने गठबन्धन करने का प्रयत्न किया।

फ्रांस का पहला विधान सितम्बर, १७६१ ई० में राष्ट्रीय सभा या नेशनल असेम्बली में स्वीकृत हुआ और १ अक्तूबर १७६१ के दिन नव-निर्वाचित व्यवस्थापिका सभा की बैठक हुई।

श्रव प्रशा के राजा श्रोर श्रास्ट्रिया के शासक ने लुई की सहा-यता के लिए कदम उठाया श्रोर फान्स पर चढ़ाई करके उसे मुक्त करने के लिए फौज भेजी।

'ट्यूलरीज' नामक बारा में स्थित राजा के महल पर पेरिस की जनता ने धावा बोल दिया। राजा के सभी अंग-रचकों को मार गिराया गया, किंतु राजा सभा-भवन के बड़े कच्च के मार्ग से भागा, किन्तु यहाँ वह पकड़कर अपने राजपद से स्थगित किया गया और बन्दी बना लिया गया।

त्रास्ट्रिया श्रीर प्रशा की कौजें फान्स की श्रीर वहती चली श्रा रही थीं, फान्स की जनता कोध से पागल हो गई थी श्रीर २१ सितम्बर १७६२ ई० के दिन हुई राष्ट्रीय सभा ने राजा की राष्ट्रदोही कहकर धिक्कारा श्रीर ३६० के विकद्ध ३६१ वोटों के जनमत द्वारा उसे श्रपराधी घोषित किया । २१ जनवरी १७६३ ई० को लुई को वन्दी वनाकर 'गिलोटीन' के लिए ले गए।

१. सिर काटने का उस समय यन्त्र

के समय मास्को में भीषण त्राग लग गई और नेपोलियन ने अपनी सेनाओं को वापिस लौटने का हुक्म दिया।

अब रूसियों को उसकी विशाल सेना पर आक्रमण करने का अवसर मिल गया। कुछ वीरों को छोड़कर नेपोलियन की लगभग सारी सेना नष्ट कर दी गई। यूरोप के लोग अब नेपोलियन को घृणा की दृष्टि से देखने लगे।

रूसी फीजों से हार खाकर वह पैरिस लौटा। भूमध्यसागर के एल्वा नामक द्वीप में उसे देश निकाला देकर भेज दिया गया। उसका छोटा पुत्र गद्दी पर विठाया गया। किन्तु उसके दुश्मनों और विरोधी शक्तियों ने लुई सोलहवें के भाई श्रठारहवें लुई को नेपोलियन के पुत्र के बदले गद्दी पर विठाया।

यह नया राजा भूर्व और आलसी था।

१ मार्च, १८१४ के दिन नेपोलियन फ्रान्स के द्त्रिणी भाग में प्रविष्ट हुआ। लुई की सेना हताश हो गई। नेपोलियन ने पेरिस की ओर कूच किया और उस पर कब्जा कर लिया।

उसने अब अपने शत्रुओं से सन्धि करने की कोशिश की, परन्तु वे उसे बरबाद करने पर तुले हुए थे। १८१४ के जून महीने में उसने बेल्जियम की ओर प्रयाण किया और सेनापित ब्लूचर द्वारा संचालित जर्मन फौजों को हराया। उसकी फौज के सेनापित हराई हुई फौज को नष्ट करने से चूक गए। दो दिन पश्चात् नेपोलियन को वेलिंगटन के अप्रेज ड्यूक से लड़ना पड़ा। उसकी जीत निश्चित दिखाई देती थी। अचानक कुछ घुड़सवारों के साथ ब्लूचर लौटा और उसने फ्रान्सीसी सेना में गड़बड़ी मचा दी। फ्रान्स के इस महान् महत्त्वाकांची नेता का इस प्रकार अन्त हुआ। अपने दुश्मनों से उसने अच्छा व्यवहार प्राप्त करने की कोशिश की, परन्तु उसे सेएट-हेलेना नामक महाद्वीप में निर्वासित कर दिया गया जहाँ ६ वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। समस्त देशों को अधिकृत कर एक ही शासन-सूत्र में पिरोने की इच्छा जागी।

१७८६ ई० छौर १८०४ ई० के वीच नेपो-लियन फ्रान्स के जन-क्रान्ति-सम्बन्धी विचारों के प्रति काफी वफादार रहा। 'स्वतन्त्रता, भाई-चारा छौर समानता' ही उसकी सेना के नारे थे। १८०४ में उसने छपने-छापको फ्रान्स का



महाराजा घोषित कर दिया। इसके साथ ही उसने रारीबों श्रोर दिलतों के प्रति अपनी पूर्व-परिचित सहानुभूति का भाव भुला दिया और वह अन्य देशों की विजय के लिए निकला।

मिस्र के रास्ते उसने भारत पर आक्रमण करने का विचार किया। परन्तु श्रॅंप्रेजी जल-सेना की प्रवल शक्ति के कारण उसे नील नदी से वापिस लौट जाना पड़ा। इसके परचात् स्पेन के दिन्तणी-पिरचमी समुद्र-तट पर 'ट्रॅं फालार' नामक प्रायद्वीप में नेल्सन नामक श्रॅंप्रेज जल-सेना-नायक ने नेपोलियन ने बेड़े को नष्ट कर डाला। यदि महत्त्वाकांचा ने नेपोलियन को श्रन्था न कर दिया होता तो वह अपने को चचाने में समर्थ होता। किन्तु यूरोप के छोटे-मोटे देशों पर हमला करने के परचात् उसने रूस पर हमला कर दिया। अपनी सारी सेना को इकड़ा करके उसने मास्कों की श्रोर प्रयाण किया। क्रेमलिन राजमहल पर उसने कटज़ा कर लिया, किन्तु १८१२ के सितम्बर मास की पन्द्रहवीं तारील की रात

इन सभात्रों के सभासद अधिकतर न्यापारी और राजनीतिज्ञ थे। वे अपने अधिकृत देशों एशिया, अफ्रीका तथा दुनिया के अन्य भागों में "जनता का शासन, जनता द्वारा शासन और जनता के लिए शासन" के जनतांत्रिक उसूल को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वास्तव में अधिक तत्पर नहीं थे, क्योंकि वे अपने-अपने देश में तैयार किया हुआ माल वहाँ वेचते थे और कपास, जूट, रवर, टीन तथा अन्य कच्चा माल वहाँ से लेते थे।

अन्य राष्ट्रों की अपेचा त्रिटेन ने इसका प्रारम्भ पहले किया था, जिन्होंने अपने साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया, जिसका एक भाग भारत भी था। अँग्रेजों ने डच, पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों को हरा दिया। दुनिया के सारे भागों में इन राष्ट्रों के छोटे-छोटे उपनिवेश फिर भी शेष बचे रहे।

जर्मनी के पास कोई उपनिवेश न था। इस राष्ट्र के लोगों में संगठन देर से हुआ और ये अँग्रेज़ों के विरुद्ध अपनी प्रभुता जमाने में समर्थ न हुए थे। लेकिन इस वीच इन्होंने मशीन का उपयोग शुरू कर दिया था। फलतः वे अत्यधिक मात्रा में माल तैयार करने लगे। क्योंकि इतने अधिक माल की खपत इनके अपने देश में नहीं हो सकती थी, इसलिए जर्मनी के शासक हमेशा विदेशी वाजार और उपनिवेशों के लिए लालायित रहे।

इन उपनिवेशों में स्वयं चेतना का उद्य हो रहा था। हमारे देश भारत में महान् राष्ट्रीय-संग्राम छिड़ गया। देश के छछ श्रेष्ठ विचारकों ने स्वतन्त्रता की उत्कट र्आमलापा प्रकट की श्रीर अँग्रेजी शासन के विरुद्ध श्रावांज उठाने के परिणामस्वरूप जेल में दूस दिये गए। तिलक, लाला लाजपतराय, महात्मा गांधी, मोती लाल नेहरू, सी० श्रार० दास, जवाहरलाल नेहरू जैसे महापुरुपों के विचारों से देश की जनता का हृद्य श्रीर मस्तिष्क पूर्णतः भर गया। अपनी मृत्यु के पूर्व तक वरावर उसका यह दावा था कि वह जन-क्रान्ति के सिद्धान्तों 'स्वतन्त्रता, भाईचारा और समानता' का सच्चा समर्थक रहा है।

नेपोलियन के निर्वासन के काल में उसके विजेताओं ने फ्रान्स की जन-क्रान्ति के अच्छे-अच्छे विचारों को समाप्त करने की कोशिश की। सारे नये विचारों का दमन करके उन्होंने शान्ति स्थापित करने की युक्ति निकाली। परिणामस्वरूप यूरोप के जेल-खाने उन लोगों से ठसाठस भर गए जो इसमें विश्वास करते थे कि जनता को अपने शासन में भाग लेने का अधिकार है।

## [ = ]

किन्तु प्रत्येक राष्ट्र में स्वतन्त्रता के प्रेम ने जोर पकड़ा।

द्विणी-श्रमेरिका में स्पेन के राजा की प्रभुता को समाप्त करके स्वतन्त्र लोकतन्त्र की स्थापना हो गई थी। जब से कोलम्बस ने इस महाद्वीप का पता लगाया तब से इस विस्तृत प्रदेश पर स्पेन वालों का शासन था। श्रास्ट्रिया, ब्रिटेन श्रीर रूस-जैसी यूरोप की महान् शक्तियाँ स्वतन्त्रता की इस विकसित भावना को रोकने में श्रसमर्थ थीं। हर जगह एक नया जोश उमड़ रहा था। यूरोप के समस्त राष्ट्रों का वर्तमान स्वरूप उसमें से विकसित होकर हमारे सामने श्राया है। श्रमें जो क्रान्ति ने जिससे पार्लमेण्ट का विकास हुआ था श्रिवकतर लोगों के मन में श्रपना स्थान बना लिया था। इसी प्रकार श्रमेरिका की स्वतन्त्रता की घोषणा ने लोगों को प्रभावित किया। फ्रान्स की जन-क्रान्ति के नारों का भी प्रभाव बहुत व्यापक हुआ श्रीर इस् प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी का श्रन्त एक नवीन श्राशा के जन्म की सूचना देकर हुआ। राजाओं का प्रभुत्व बहुत-कुछ सीमित हो चुका था श्रीर वास्तव में पार्ल-मेण्टरी या विधानगत-शासन का प्रारम्भ हो गया था।

AMERICA.



युद्ध-काल में लेनिन के नेतृत्व में रूसी समाजवादियों और साम्यवादियों ने ज़ार नामक अपने राजा के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह किया। उन्होंने रूस में एक नये साम्यवादी सोवियत् लोकतन्त्र की स्थापना की।

दुर्भाग्य से जर्मनी को बुरी तरह पंगु बनाया गया और उसे मित्रराष्ट्रों को भारी हरजाना चुकाना पड़ा। इस तरह उसे समृद्धि-शाली राज्य बनने से वंचित किया गया।

राष्ट्र-संघ जिसकी स्थापना मित्रराष्ट्रों ने की थी, शीव ही चार या पाँच बड़ी शक्तियों द्वारा छोटे श्रीर बड़े श्रन्य सभी राष्ट्रों को निर्वल बनाए रखने का प्रधान साधन वन गया। छुछ काल तक सोवियत् रूस को भी मित्रराष्ट्रों द्वारा स्थापित राष्ट्र-संघ में



किन्तु यूरोप की शक्तियों ने हमारी स्वतन्त्रता की श्रमिलाण को मुलाकर उसकी श्रवहेलना की। उनमें श्रमी भी लोभ बना हुआ था श्रीर वे श्रापस में लड़ने को तैयार थे।

[ 20 ]

१६१४ ई० में जर्मनी के कैसर ने बेल्जियम पर आक्रमण किया और प्रथम विश्व-युद्ध का श्रीगणेश हुआ। ब्रिटेन, फ्रान्स, रूस और यूरोप की अन्य छोटी-वड़ी शिक्तयाँ एक ओर थीं और जर्मनी दूसरी ओर। चार वर्षों के भयंकर संहार च विनाश के पश्चान् मित्रराष्ट्रों का दल विजयी हुआ और वर्साई नामक स्थान में सन्धि-पत्र पर हस्ताचर हुए। ठन किया श्रोर हढ़ वायु-सेना सुसन्जित की। उसने मुसोलिनी जापान के फासिस्टों श्रीर जंगी शक्तिवादियों का गुट बनाया १६३६ के सितम्बर मास में उन्होंने पोलेग्ड पर श्राक्रमण किया क्योंकि पोलेग्डवासी उन्हें डांजिंग नामक श्रपना बन्द्रगाह नहीं देते थे। इस तरह द्वितीय विश्व-युद्ध श्रारम्भ हो गया।

यह विश्व-व्यापी महायुद्ध लगातार सात वर्षों तक जारी रहा। वह प्रथम महायुद्ध से भी ऋधिक भयंकर था।

इसी महायुद्ध के दौरान में ब्रिटेन, फ्रान्स, अमेरिका, रूस और चीन का गठबन्धन हुआ।

वड़ी कठिनाइयों के पश्चात् हिटलर, मुसोलिनी और जापानी सेनाओं की पराजय हुई। इस महायुद्ध से संसार बुरी तरह से विकृत हुआ और उसे गहरे घाव लगे।

[ 77 ]

संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा त्रिटेन के चर्चिल ने एक घोषणा-पत्र प्रसारित किया था कि सारे विश्व में स्वतन्त्रता स्थापित करने के लिए द्वितीय महायुद्ध लड़ा जा रहा है। इस घोषणा पत्र को 'एटलाएटिक चार्टर' के नाम से पुकारा गया था। महात्मा गांधी ने त्रिटिश सरकार तथा पश्चिमी राष्ट्रों से भारत तथा अन्य उपनिवेशों में 'एटलाएटिक चार्टर' के विचारों को कार्य-रूप में परिणत करने की जोरदार माँग की, क्योंकि भारत, हिन्दे-शिया, बर्मा, लंका, मलाया इत्यादि प्रदेशां में अँग्रेज करीब-करीब वैसा ही कार्य कर रहे थे जैसा कि हिटलर और मुसोलिनी ने जर्मनी और इटली में किया था। अँग्रेज सरकार ने जोरदार माँग और चुनौती का उत्तर गांधी और नेहरू सहित उच्च श्रेणी के समस्त अग्रगण्य नेताओं को केंद्र करके दिया।

[ ?? ]

दूसरे महायुद्ध के पश्चात् भारतीय चुपचाप न वैठे रह सके।

प्रतिनिधित्व नहीं मिला।

जर्मनी के धनी व्यक्तियों ने वर्साई की सन्धि के विरुद्ध विष उगला। अपने अधिकारों की जोरदार माँग करने के लिए उन्होंने अपनी सेना के एक भूतपूर्व उपनायक की सहायता ली।

मुसोलिनी के वहुत से निवारों को हिटलर ने अपनाया था। इटली के उस पत्रकार ने शिक्तशाली पुलिस और फौज की मदद से जन-साधारण के हित की उपेचा करके इटली में धनी

लोगों का शासन स्थापित किया था। अपने भापणों और विरोधियों के प्रति आग उगलने में हिटलर अपने गुरू से भी वढ़कर एक कदम आगे निकल गया था।

त्रिटेन, फ्रान्स, रपेन तथा अन्य जगहों के घृणित लोगों ने हिटलर की सहायता भी की, क्योंकि वह आधुनिक प्रवल शक्ति के रूप में तेजी के साथ विकसित होने वाले नये कम्युनिस्ट राष्ट्र रूस को नष्ट करने के लिए उसे उससे लड़ाना चाहते थे। साम्राज्य-सा को जापानी धनी-वर्गों और युद्ध-लोलुप दलालों को चीन पर हमला करने के लिए उकसाया। यहाँ राजा को समाप्त कर विकास या था और डा॰ सनयात-सेन के नेतृत्व में लोकतन्त्र स्वामित हो चुका था।

एडल्फ हिटलर ने जर्मन स्थल-सेना श्रीर जल-सेना

होने का निश्चय कर चुके हैं और हमारे प्रधान मन्त्री ने निरन्तर इस ओर कोशिश और कठिन यत्न किया है कि सारी वड़ी शक्तियाँ इकट्ठी हों ताकि उनसे पारस्परिक मतभेदों पर वाद्विवाद किया जा सके और संसार में शान्ति का वातावरण तथा मानसिक स्थिति उत्पन्न हो। भारत में दीर्घकालीन शान्ति के विना देश के लोगों को अच्छा भोजन, मकान, वस्त्र और अच्छी सरकार के सुलभ होने की कोई आशा नहीं हो सकती।

सारी दुनिया पर जो अन्धकार छा गया है उसे दूर करना है। इन्सान वहुत प्रगति कर चुका है। एटम वम और हाइड्रोजन बम से वह अपना सर्वनाश नहीं होने देगा। एक अच्छे संसार का निर्माण वह कर सकता है और अवश्य करेगा।

श्राशा है कि इन्सान की यह कहानी प्रकाश की किरणों को विखेरेगी और घिरे हुए अन्धकार के आवर्त को चीरने में सहायक सिद्ध होगी। इस कहानी की ज्योति आपकी आँखों की रोशनी वनकर चमके। आपकी आशापूर्ण उत्सुक आँखें ही हमारे उज्ज्वल भविष्य की प्रतीक हैं।

श्रिप्रें से श्रपने देश की स्वतन्त्रता की माँग की। श्रतः भारत छोड़ने के लिए श्रॅप्रें जों पर द्वाव डाला गया। 'फूट डालो श्रीर राज्य करो श्रपनी नीति के श्राधार पर हिन्दुस्तान श्रीर पाकिस्तान का विभाजन करके उन्होंने भारत छोड़ा। लेकिन श्रव श्रगस्त सन् १६४७ से हम स्वयं श्रपने देश के स्वामी हो गए हैं श्रीर हम लोग मनुष्य मात्र में परस्पर शान्ति श्रीर सद्भावना के विचारों को फैलाने में संलग्न हैं, जिन्हें हम लोगों ने उज्ज्वलतर भूतकाल से परम्परागत पाया है।

[ 88 ]

यह दुख की बात है कि वे वड़ी शक्तियाँ, जिन्होंने संयुक्त-राष्ट्र संघ का संगठन युद्ध के पश्चात् विश्व में शान्ति स्थापित करने के लिए किया था, अब शब्दों और धमिकयों का निष्क्रिय युद्ध छेड़ दिया है और अब आपस में गुस्से से एक दूसरे की ओर दाँत पीस रहे हैं।

निष्क्रिय युद्ध के नारों ने लोगों को यह सममने से रोक रखा है कि अच्छी सरकार का वास्तिवक शत्रु विश्व के अधिकांश लोगों की भूख और गरीवी है। हथियारों की शक्ति के वल पर कम्यु-

निष्म को हराने का सिद्धान्त, जिसका अनुग-मन पश्चिम के कुछ राष्ट्र कर रहे हैं, एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों में वसने वाले लोगों की स्वतन्त्रता की आन्तरिक पुकार को व्यक्त करने से रोकता है।

इस निष्क्रिय युद्ध में इमारे देश के लोग तटस्थ

